#### TO THE READER.

KINDLY use this book very carefully. If the book is disfigured or marked or written on while in your possession the book will have to be replaced by a new copy or paid for. In case the book be a volume of set which single volume is not available the price of the whole set will be realized.

| × <u>0</u> • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • | PRATAP COLL              |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--|
| S. A.S.                                          | · m                      |  |
| Class N Book N Access                            | 891.433                  |  |
| Book N                                           | Io. SSSP<br>Ion No. 5999 |  |

पात साक्ष

मनाहर पंतिहासिक उपन्यास

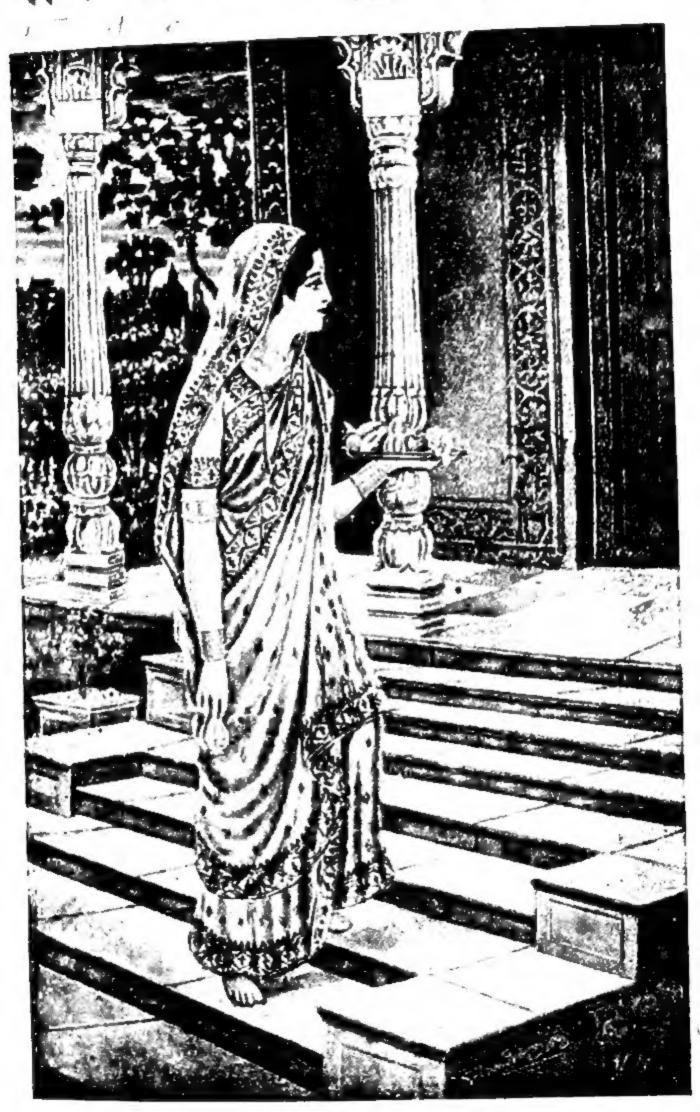

# पति-भक्ति

### मनोहर ऐतिहासिक उपन्यास

लेखकः--

### बाबू शिवबतलाल वर्मन एम० ए०

प्रकाशकः--

#### नारायणदत्त सहगल एण्डसन्स,

लोहारी दरवाज़ा लाहीर।

द्वितीयवार १००० ] अगस्त १६२६

[ मूल्य ॥)

विरजानन्द प्रेस, मोहनलाल रोड, लाहीर, में बाबू जगतनारायण बो० ए० के अधिकार से छपी। 15071433 S55P

5999

शाही सिलसिले के हिन्दी अनुवाद के सर्वाधिकार नारायणदत्त सहगल प्राड सम्स के सुरक्षित हैं। No र के किर्म के प्रित-भक्ति

### प्रथम परिच्छेद

#### प्रेम

का का निर्मा क्या वस्तु है ? किसी पुरुष को स्त्री से सम्बन्ध है, किसी स्त्री को किसी पुरुष के साथ स्त्रेह है, दो पुरुष परस्पर एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, दो स्त्रियां एक दूसरी को अनुराग की हिए से हैं इंती हैं, सुम उत्तर दोगे यह

प्रेम है। हां इस भाव को प्रेम की पवित्र उपाधि की उपमा देने में कोई इतनी हानि नहीं है, क्योंकि किसी २ दशा में हदय के यह भाव गहन हो कर प्रेम के रूप में बढ़ते हुए पूर्ण हो जाते हैं, परन्तु यह अवस्था सी में से किसी एक की होती होगी, नहीं तो यह

#### <u>६ पति∙भक्ति ु</u>

सम्बन्ध प्रायः शरीर और इन्द्रिय जन्य सीमा तक मर्प्यादित रहकर कुछ दिनों के पश्चात् लुप्त प्राय हो जाते हैं, और इसलिये इन सम्बन्धों को प्रेम कहना भूल भी होगी। संसार अपने प्रयो-जन और स्वार्थ के अर्थ एक दूसरे को प्यार करता है। एक काम दूसरे पर निर्भर है। एक का प्रयोजन दूसरे से सिद्ध होता है। इसलिये जोवनके व्यवहारमें शरीर और इन्द्रिय जन्य सम्बन्धमें एक दूसरे से मेल मिलाय हुआ हो करता है, इसमें कोई नई और निरालो बात नहीं है। प्रेम इन सब से भिन्न कोई और वस्तु है॥

प्रेम आप अपना आरम्भ और आप अपना अन्त है। प्रेम अन्तः करण का एक पवित्र भाव है, जो कभी २ किसी किसी पवित्र मनुष्य के शुद्ध अन्तः करण में निवास करके उसके आस पास पवित्रता की राष्ट्रयों का प्रसार करता रहता है। प्रेम करने वाले अन्तःकरण तो निर्मल हो ही जाते हैं, परन्तु जो दूसरे मनुष्य उसके पवित्र दृश्यों को देखते हैं, वह भी उसके पवित्र प्रभाव से शून्य नहीं रहते, और जिस समय सौभाग्यसे कहीं भी प्रेम के मनोहर और मन को प्रसन्न करने वाले दृश्य के देखने का किसी को अवसर मिल जाता है, उसके जीवन में एकाएक ऐसा परिवर्तन होजाता है, कि मानवी बुद्धि देख कर चिकत रह जातो है, और देखने वाले के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, कि वह उस पवित्र प्रभाव को अपने हृद्य मन और शरीर पर जागृत होते हुए अनुभव करता है।

प्रेम पार्थिव नहीं, बरञ्च गगन मएडल से अवतीर्ण होता है। दो मनों को एक दूसरे पर निछावर होते देखो, तो समम लों कि यह दिव्य सुखों के अधिकारी बनकर भूलोक में मेघ के समान बक्से हैं, जिससे मुरकाए और कुम्हलाए हुए मन, हरे भरे और आनन्द से लहलहाने लगते । सूखा हुआ सरोवर सहसा जरु से भर जाता है, सुखे हुए कमल मूलसे सिञ्चित हो जाते हैं, उससे अंखुए उत्पन्न हो जाते हैं, हरे हरे चौड़े चौड़े पत्ते जल को घेर लेते हैं और पानी के नीले फर्श पर हरित पत्रों की दरी विछ जाती है और फिर इसपर अर्धोन्मिलित कलियां निकल २ कर केवल जल पर बिछे हुए हरे पत्तों की शोभा को ही द्विगुणित नहीं करती वरञ्च ऐसा प्रतीत होता है, कि सुन्द-रतो की चञ्चल रचना सरोवर के गर्भ से निकल कर, ऊपर स्वतन्त्रता की पवन में खिलने आई है। फिर यह कलियां चट-कती हैं, उनसे यह दिखाई देता है कि इस रचना ने आनम्द से र्भपत्हास्य करके अपने स्निग्ध हृदय को दर्शकों के सन्मुख खोल कर रख दिया है, और कमलों के अन्दर के शुम्र धूलि कण चमा कीले और आभायुक मोतियोंके समान शुभ्र और निर्मल दन्तीं से मधुर मुस्कराहट का दृश्य दिखा रहे हैं। फूल खिले, भ्रमर और मधु मक्खियां उनके चारों ओर मंडलाती हुई प्रेममें मुग्ध होकर उनको चूमतो हैं। उस समय कमल फूर्लों को मुस्कराहट का कौतुक जिनको दृष्टि में आता हो उनको भी अगाधारण थानन्द और विशेष प्रकार का सुख मिलता है और वह सुख इस लोक में इन्द्रिय जन्य विषय सुख से सर्वथा भिन्न है।

#### ८ पति-भक्ति 🤰

यह एक मनोरञ्जक मनोहर दश्य है, जो हमको खदा,सब स्थानों और प्रत्येक अवसर पर दिखाई देता है। प्रेम को कभी कोई छुपा नहीं सकता। यह वह वस्तु है, जा कभी पर्दे में नहीं रह सक्तो । वर्षा का मेघ तो अन्तरिक्ष लोक से आता है, यहां जिस समय दो ध्यार करने वालों के नेत्र मिलते हैं, उनके आभ्यन्तरी नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ने लगते हैं। ह्वाति का जल तो समय पोछे मोती बनेगा, परंतु नेत्रोंके आंसुओंका जल अमकते हुए मोतियों की माला के रूप में तत्काल भरने लगता है, नीरस हृद्य आनन्दसे परिष्लुत होकर नेत्रों तक भर जाता है, एड़ी से लेकर चोटो तक हरा भरा हो जाता है, और जिस जिस प्रकार दूध और मोठा मिलकर एक से होजाते हैं, उसी प्रकार यह प्रेम का जल दो भिन्न २ हृदयों को इस प्रकार जोड़ देता है कि फिर उनका वियुक्त करना कठिन होजाता है। प्रेम निर्मलता है, प्रेम में पक्षपात और कपट नहीं है। प्रेम में.दिखावा भीर बनावर नहीं होती। दो मन उसके प्रभाव से सिश्चित हुए इस प्रकार जुड़ जाते हैं, कि फिर काई पहचान नहीं सकता कि दोनों में से चाहने वाला कौन है और अभीष्ट कौन है, कौन स्नेही और कौन स्निध्य है, द्वेतभाव का पर्दा सदा के लिये **उठ** जाता है और इस बकार प्रेमी और प्रांतम एक होजाते हैं।

प्रीतग हम तुम एक हैं; देखन में हैं दोय।

भन से मन को तोलिये, दोक मन कबहुं न होय ॥

जिस समय मन इस प्रकार किसी पर मुग्ध होजाता है फिर उसको किसी प्रकार की भक्ति सेवा वा श्रद्धा को आव-श्यकता नहीं हीती। रोज़ा, निमाज, भजन, उपासना सब व्यर्थ होजाते हैं। ज्ञानियों को कहो कि वे ज्ञान की पुस्तकोंके अक्षरों, शब्दों और पंक्तियों से अपने नेत्रों को घिसा करें। वास्तविक मक्ति व सन्नी भक्ति केवल प्रेम ही है , सन्ना प्रेमी सन्ने अथीं मैं सभा विश्वानी और समा जौहरी है। ध्यान करने वाले योगियों को साधना का परिश्रम उठाने दो। उनको अब तक झान भी नहीं हुआ, कि सच्चो एकता सच्चो लगन और सच्चा योग एक मात्र प्रेम ही है, और जो बात उन्हें वर्षों के अभ्यास से प्राप्त नहीं हीती पह यहां निमेष मात्र में, एक बार देखने मात्र से, एक कटाक्ष के आर पार होजाने से मिल जाती है। यही सन्धाः आलिंगन है, यही वास्तविक योग है यही सब कुछ है । यही कामना का आदर्श, यही उद्दिष्ट स्थान, मोक्ष काम और भक्ति व उपासना का तत्व है।

वेदान्ती कहता है:--

प्रेम की भन में जला ले तू अगन। छोड़ देसब पाठ पूजा की लगन॥

यदि हम मैं से किसोको इस प्रकारके सच्चे प्रेमका हब्य संसार में दिखाई पड़े, तो समक हो कि वे दैवता है, पार्थिव मनुष्य नहीं है। पार्थिव तत्व के पदार्थ क्षण २ में परिवर्तन शोल होते हैं परन्तु यहां नाम के लिये भी कहीं परिवर्तन नहीं होता। प्रेमरूप पक्षिराज श्येन जिस बृक्षके ऊगर अपना घोंसला बना लेता है, फिर विषय और वास्ना रूप पक्षियों की क्या शक्ति है, कि वे अपने अपने घोंसलों को रच सकें॥

प्रेम का सिंह जिस जंगल व कछार में आकर गर्जने लगता है, अभिमान के हस्ती, लोभके हरिण, पक्षपात के भेड़िये अपनी अपनी मांद को छोड़ कर भागजाते हैं। उसके सन्मुख आना तो एक ओर, उनको इतना भी साहस नहीं होता कि उस के निवास के समीप दो चार झण के लिये ठहर सकें। प्रेम में छोटाई बड़ाई नहीं होती, न उसे यहां कोई बुरा वा भला है।

यह जब मिलेगा, समानता और सम भाव में मिलेगा और संसारिक बंधनों को, जो बस्तुतः म्रम और भांति मूलक हैं भ्रण मात्र में तोड़ देगा।

विपक्ति प्रेम का सुख है, और कंटोला मार्ग प्रेमकी साफ और सुधरी सड़क है, जिस पर गुलाब की पंखड़ियां विछो हुई होती हैं। प्रेम गृंगा है, इसके यहां होठ हिलाने की कान है। यह क्या वस्तु है ? कोई क्या बताए, इस रहस्य के खोलने की कुआ किसी सब्चे ईश्वर भक्त को ही प्राप्त होती है, दूसरों को इसका क्या पता है। प्रेम क्या वस्तु है, किसी आप्तसे पूछना चाहिये।

किस विधि यह मन जात है, किस ने यह गति कीन। हम तुम क्या कुछ कह सकें, पृचहु कीऊ मन हीन॥

<u> इत</u>्र

यह प्रेम कई प्रकार से मनुष्य के हृद्य में उत्पन्न होता है। इस के आविष्कार का एक कारण रूप है, दूसरी वाणी तीसरा मन है।

をないれる

जिस समय हम किसी के रूप को देखते हैं, उसके सींदर्य की किसी छिब को नेत्र मार्गसे हम अपने हृदयमें उतार लेते हैं, और रात दिन उस की मूर्त्ति में मग्न रहते हैं, यह पहला कारण है। हम किसी की सुन्दरता को सुनकर उसकी उपमा को कानके राह हृदय में प्रवेश कर के उसी के ध्यान में लीन रहते हैं, यह दूसरा कारण है। हम किसी की सुशीलता और निर्मल स्वरूप के भावको अपने हृद्दत करके रातदिन अपते आपको हुढ़ करने में लगे रहते हैं, यह तीसरा कारण है इत्यादि॥

## दूसरा पारच्छेद ।

रूप

बनगार जूनागढ़ का राजा था, जो उस समय सोरठ देशकी राजधानो थी। गिरनार पर्वत इसी प्रांत में है जो प्राचीन काल में साधु, योगी यति और नाथों का निवास बना हुआ था। उस श्या-मल भूमि में गिरनार की वही स्थिति थी जो उत्तरीय भारतमें

#### ट्र पति-भक्ति , २

हिमालय वा विध्याचल को है। गिरनार निजरूपसे यद्यपि गिरि माला विशेष न कही जाय, क्यूं कि वास्तवमें वह विध्याचल को ही एक शाखा है परन्तु बाचान समय में वह विशेष प्रकार का प्वित्र पर्वत समभो जाता था यद्यपि आजकल वहां एक मुस-ल्मान नवाब शासन करता है, परंतु अब भी उसमें स्थान २ पर सुंदर मंदिर वने हुए हैं। कहीं पर्वतको उपत्यका में गुफाएं भी मिलती हैं, जो योग के अभ्यास करनेवालों की इस समय में भी जीवत जागृत स्मृति है, हिंदू इसकी तोर्थ समभते थे। जैनी भी उसे विशेष श्रद्धासे देखते थे। बोद्धोंके वहां पहले बहुतसे विहार **थे**, वह जैसा पहले था अब भी **कु**छ बैसा हो है, उसके गौरव को काल की निर्दयी ठोकरने कोई क्षति नहीं पहुँचाई। यह सत्य है कि बौद्धोंका अब चिन्हमात्र भो वहां रोप नहीं है, परंतु हिंदु और जैनी अबभी वहां प्रतिवर्ष सहस्रों और लाखों को 🞢 वैयामें तीर्थ यात्रा करने जाते हैं अपने धार्मिक कर्त्तव्यों को पूर्ण करते हैं॥

राखनगार यहां हो का राजा था। सन्द्राव सदाचार सुशी लता, कुलोनता, प्रकृतिने उसे सब प्रकारके गुणों से प्रिपूर्ण कर रखा था और जिन अनाथ दोन जनों को कहीं भी आश्रय नहीं मिलता था वह उसके राज्यमें विश्राम पाते थे। उसके दान का द्वारा प्रत्येक निर्धन दिरद्रोके लिये सदैव खुला रहता था, और यद्यपि उसका राज्य इतना विस्तृत नहीं था, परंतु विस्तृत वा' उदार हदय होनेके कारण उसके यश की ख्याति दूसरे राजाओं के लिये ईर्या और द्वेश का कारण थो। राजा की समय चर्या <sub>3</sub>√∞

Som & 20 53

यह थी कि वह रातदिन राज्यके काम में लोन रहता था। मन्त्री, उपमन्त्री, नियन्ता, योखा और अन्य दर्बारी गण सब थे, परन्तु यह न तो किसी के हाथ से अपने विशेष कार्यकों करवाता था और न दूसरों के नेत्र से, और राजाओं की भांति प्रजा की अवस्था को देखा करता था। सरदो हो वा गरमो, वर्षा हो वा आंधो व धूल महो की ऋतु, राजा सदैव भ्रमण में रहता थो और देश के प्रत्येक्ष प्रान्त में जाकर स्वयं प्रजाको अवस्था का परिचय लिया करता था।

एकबार वह समण करता हुआ मफोदी गांव में आया। राजकीय डेरा बस्तो के बाहर खड़ा कर दिया। गांवके लोगों ने राजा का आगमन सुन कर अपनी शक्ति के अञ्चलार खान पान का प्रबन्ध कर दिया। जो सामग्री जिस के पास थी वह अपने सिर पर उठा कर लागे।

इन निर्धनं गांव निर्दासियों के बोच में एक थोड़ी आयु वाली परन्तु कपवती कर्या थी वह मटीके भाएड बरतन लाई। शिरपर भारी बोका था। सेनाके मनुष्यं औदों का बोका उतारने लगे कन्या के हाथपांव थिरक रहेथे। राखनगार की हिष्ट स्वयं उस पर पड़ी। वह राजा था मन के भावों को गुण्त रखने में प्रसिद्ध था, परन्तु कप का जादू प्रबल होता हैं, राजा व रंक सबही उसके प्रभाव के नीचे आजाते हैं, कम्या फटे पुराने वस्त्र पहने थी। शरीर पर कोई भूषण नहीं था, ऐसी दशा में कप का लावएयं और तेज और भी बढ़जाता है। वह उसकी ओर स्वयं भुका, अपने हाथ से उसका बोमा उतारा। राजाको इस दरिद्र कम्या को ओर भुके हुए देख कर कई सिपाही उधर भुके। राजा ने हंस कर कहा "तुम दूसरों को सहायता दो, मैंने इसके भाग्ढे उतार लिये हैं" ये आज्ञा पाकर वे वहां से चले गये। राजा ने फिर सिर से पाओं तक उस कन्या को देखा, ऐड़ी से चीटी तक वह सौन्दर्य के सांचे में ढली हुई थी। उस की आयुं इस समय ग्यारह वा बारह वर्ष से अधिक नहीं होगी राजा ने पूछा "तू कौन है?

कन्याः—में जाति की कुम्हार हूं।

राजाः—यह तो मैं जानता हूं।

कन्याः—फिर मैं और क्या बताऊं है

राजाः—तेरे पिता का क्या नोम है ?

कन्या—उसका नाम हड़मती है ?

राजा-हड़मती नाम का तो यहाँ पहिले कोई मनुष्य . नहीं रहताथा।

> कन्या—हम लोग यहां के आदिम निवासी नहीं हैं ? राजा—फिर तू कहां की रहने वाली है ?

कन्या—बचपन में अपना देश छोड़ना पड़ा, मुके पूरा २ पता नहीं है, कि मेरा जन्म कहां हुआ, पिता सब कुछ जानते हैं।

राजा—त् बड़ी रूपवती है।

कन्या लिजित हुई, मन में तो आया कि चुप रहे। परन्तु भोली भाली, गाँव के रहने वाली थी, उसने सोचा कि यदि चुप रहती हूं तो न जाने राजा क्या समभ्रे, इस लिये उसने दबी बाणी से कहा "यह आप की दया है"

राजा हंसा "लड़की! तु क्या कहती है ! क्या तू मेरी द्या से रूपवती जन्मी है ! यह तेरो भूल है, कुम्हार नि:सन्देह मिट्टी के भाएडे सुन्दर बना सक्ता है, परन्तु देश के राजा को प्रजा के सुन्दर वा कुरूप बनाने में क्या सम्बन्ध है ! कन्या भिम्नको, सोच समम कर बाली "कुपासागर! राजा को सब प्रकार की समर्थ है"॥

राजा ज़ोर से हंसा "वाह वाह, तू ने आज अचम्मे की बात सुनाई है, अब तक तो मैं अपने आपको कुछ और ही समभ रहा था, आज तू मुभे सर्व शिकमान और सर्व कर्म समर्थ कह रही है"।

कत्या ने मन में सोचा "कदाचित् बात करने में भूल हुई, वह मुखर और चंचल नहीं थो, गाँवों में रह कर कत्याओं में इतना साहस नहीं होता, कि वह किसी सेठ वा राजा के सन्मुख निर्भय होकर बात चीतः करे, और फिर यह कत्या कुम्हार की थी, उस बिचारी को कहां साहस था, कि देश के राजा की बातों का यथोचित उत्तर दे सकी, परन्तु उसने अपने मन को सम्माला और कांपती हुई बाणी से कहा "मैं प्राम की रहने वाली हूं, बात चीत करने का मुभे ढंग नहीं

#### ट्र पति-भक्ति 29

है। मैं तो समभती हूं, कि राजा में सब से अधिक शक्ति होती है।

राजा—परन्तु राजा सुन्दर और रूप प्रजा कैसे उत्पन्न कर सका है ?

कन्या के हृदय को राजा की बातों से गित प्राप्त होने
लगी। वह करुणा का स्वभाव रखता था, इससे भिम्न कन्या
का असाधारण रूप का जादू उस पर अपना काम कर खुकी
था, उसकी भोलो भाली बातों से वह और भी मंत्र मुग्ध के
समान अपने आपको भूल गया था, आकर्षक और सहानुभूति
दूसरों के द्वे हुए हृद्यों को उभार देती है। कन्या ने कहा
"जैसे आप हैं वैसी ही आप की प्रजा होगी। महाराज को
जय हो; गांव के लोग कहते हैं जैसा राजा वैसी प्रजा'।

राजा — तो इसका तो यह अर्थ है, कि मैं भी रूपवान मनुष्य हूं यह मैंने आज तेरे मुख से नयी बात सुनी है, कि रूपवान राजा की प्रजा भी रूपवान होती है। तू ने मुके पहिले सब से अधिक शिक्तमान बतलाया, अब सुन्दर स्वरूप बतलाती हो, कया मैं रूपवान हूं?

कत्या लिजित हुई, उसे सभ्यता का क्या शान न था, परन्तु क्योंकि राजा की हार्दिक सहानुभूति का उस पर असर हो रहा था उसने साहस करके उत्तर दिया "हां महाराज ! आप बहुत सुन्दर हैं॥

राजा फिर जोर से इंसा "मैं क्यों कर सुन्दर हूं ?"

कन्या—यदि आप सुन्दर न होते तो निर्धनों के साथ इस प्रकार खुल कर बात चीत न करते, जो दीन दुखियों पर द्या करता है वही सुन्दर है ॥

राजा—तो फिर मुके तू सुशील व सुन्दर स्वमाव कह ले, सुन्दर कपवान क्यों कहती है ?

कत्या—जो जिसके अम्दर रहता है, वही तो बाहर निकलता है, घड़े के अन्दर जिस प्रकार का जल होगा वही तो दूसरे भागड़े में उग्डेला जायेगा॥

राजा-यह दो भाएडे कीन हैं ?

एक आप, दूसरी मैं।

राजा—जल कैसे उएडेला जा रहा है ?

कत्या-- जल मन का भाव है, बातचीत है, आप के मन में जो भाव है वह उसी प्रकार आप के मुख से निकल कर मेरे कानों के राह से मन में समा जाता है, जिस प्रकार घड़े का पानी लुटिया में चला जाता है॥

राजा ने ध्यान से सोचा "यह कन्या बड़ी समभदार है, कुम्हार के घर पहां हुई भी तर्क और युक्ति की बातें कर रही है। उसने कहा "सुन्दरी! अब तक मैं तुभे रूपवती ही समभता था अब सुशील और गुणवती भी समभता है, कुम्हारी में ऐसी समभ बूभ नहीं आती' ॥

कन्य!--यह आप की दया है 🛚

राजा—फिर वही बात, इसमें मेरा दया क्या है।

कन्या—यदि आप इतने मुफ पर दयालु न होते, तो मुफे बात करने का साहस कहां होता, मैं आपको प्रेरणा और साहस देने से बोल रहो हूं और जो कुछ कह रहो हूं वह केवल आप ही को दया का प्रतिबिम्ब है। गोल घड़े की चांदनो में गोल ही छाया पड़तो है। चौड़े की चौड़ी छाया पड़तो है। आप अच्छे न होते तो मुफे आप कभी अच्छा न समफते। जो अच्छा कहता है, अच्छा फल पाता है। जो अच्छा सोचता है, उसे सब स्थानों पर अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है॥

राजा—छोटो सी अवस्था मैं तू ने ऐसी ज्ञान की बातें कहां सुनी थीं ?

कन्या -- मेरे घर में कभो २ एक साधू आते हैं, पिता जी उनका बहुत आदर करने हैं, यह वार्ते मैंने उन्हीं से सुनी थीं।

राजा-वाले ! मैं आज तुभे देख कर वहुत ही प्रसन्त हुआ हूं॥

कन्या—और मुक्त से अधिक भाग्यवती आज संसार में कीन है, जिसके सिर के योक्त को आपने अपने हाथों से उतारा, क्या मैं आयु भर इसे भूळ सकी हूं ?

राजा उसके इन अन्तिम बचनों को सुन कर घहुत प्रसन्न हुआ। बातचोत में पंद्रह बीस मिनट बीत गयेथे, उसने फिर अधिक बातचीत न की। सैनिक आश्चर्य में पड़ हुए ये कि राखन गार को आज हो क्या गया है, जो एक दित्र कुम्हारी के साथ इतना समय नष्ट कर रहा है परन्तु वे क्या समभ सक्ते थे कि वह एक रूपसी की मोहनी छवि से घायल हुआ है॥

राजा ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी और दो चार रुपये कन्या को देकर बोला "रुपयों को खर्च करना, अंगूठी को संभाल कर रखना। जब कभो आवश्यकता पड़े, यह अंगूठी सीधा मेरे पास पहुंचने में तुके सहायता देगी। जा हड़मती अपने पिता को मेरे पास भेज दे, मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूं"॥

कन्या ने अंगूठी और रूपये ले लिये, हाथ बांध कर नम-हिकार किया, और प्रसन्त हुई उछलती कूदती गाओं की ओर चली गई। पिता को राजाका सन्देशा सुनाया, रूपये और अंगूठी दिसाई।

राखन गार मन ही मन कुछ सोचता हुआ अपने कैम्प में गया॥

### तीसरा परिच्छेद ।

#### हड़मती और राखनगार

🎎🎎 🛱 सरे दिन प्रातःकाल हड़मती कुम्हार राखनगार के शिविर में आन कर उपस्थित हुआ, द्वारपाल ने राजा को समाचार दिया, तत्काल अन्दर बुलाया गया, प्रणाम की, राजा ने पूछा ''क्या तुम इड़मती हो'' ?

हड़मती—हां सरकार ! मेरा यही नाम है।

राजा—तुम यहां के रहने वाले नहीं जान पड़ते, तुम्हारी चालढाल किसी अन्य देश की है।

हड़मती—सत्य है महाराज ! परंतु अब मैं सरकार ही की प्रजा है।

> राखनगार -- यहां कब से रहते हो ? हडमती—केवल डेढ़ वर्ष हुआ है। राखनगार—तुम्हारी जन्म भूमि कौनसी है ?

हड़मती – मैं पहले सिन्धु देश का निवासी था, अन्नजल यहां खेंचकर ले आया, अब मेरा यही अपना देश है, अब यहां ही रहूंगा और यहां रह कर सरकार को आशोश देता रहूंगा।

राखनगार-वहुत अच्छा ! मै तुमका देखकर बहुतप्रसन्न हुआ, क्या तुम,जानते हो कि मैंने तुमको क्यों बुला भेजा है। हडमती—मेरी कन्या रानकदेवी कल सार्यकाल सरकार के लिये बरतन भागडे लाई थी। सरकार ने उसे कुछ रुपये और एक सोने की अंगुडी दी, वह उछलतो कूदती घर गई, मुकसे कहा सरकार ने बुक्ताया है और मैं उपस्थित हुआ।

राखनहार—तुम्हारी कन्या बहुत रूपवती है और इसकी समभ बूभ अच्छी है।

हड़मती—हां वह ऐसी ही है, कल वह जब से सरकार को देख गई है। हर्ष से फूले नहीं समाती।

राखनगार-हर्ष की तो इसमें कोई बात नहीं।

हड़मती—सरकार। हम निर्धन जन हैं, संसार में निर्धन नता से बढ़कर कोई दु:ख नहीं होता, एक तो में दिन्द्र हूं दूसरा जाति का कुम्हार "एकतो कड़वा करेला और दूसरा नीम चढ़ा" ऊंची जाति वाले इमसे सीधे मुख बात तक नहीं करते, बात करना नो एक ओर रहा, वे हमका कुत्ते बिलोगों तक से अधिक अर्पावत्र समभते हैं, और यदि सरकार की अनुग्रह देख कर मेरी कन्या को इतनी प्रसन्नता हुई है तो इसमें आक्ष्य्य की कोई बात नहीं है। सरकार का द्यालु होना हमारे सौमाग्य का प्रमाण है नहीं तो और कोई मनुष्य हमसे कहां बात करने लगा था।

राखनगार—तुम सत्य कहते हो, हिन्दुओं में ऊंची नीची जाति के किएत भाव ने बहुत बुरा रूप धारण किया है, परन्तु क्या किया जाये, चिरकाल से यही रीति प्रचलित हुई २ है।

हड़मती—यह हमारे पूर्व जन्मों के किये हुए पापों का फल है, कि हम नीच जाति में उत्पन्न होकर इतने अपवित्र समके

#### ८ पति भक्ति 🤌

जाते हैं, नहीं तो प्रत्यक्ष में ब्राह्मण और शूद्ध के रक्त में कोई भेद नहीं दिखाई दैता, शास्त्रों ने हमको अपवित्र बना रक्खा है।

राखन गार—किसी समय मैं किसी राजा ने किसी कारण विशेष से यह रीति बनाई होगी, वह अब तक चली आती है, मैंने हिन्दुओं के बर्ताव मैं परिवर्तन करना चाहा, परन्तु अभी तक कुछ फल नहीं निकला, मैं तो किसो की अपवित्र नहीं समभता।

हड़मती—यह सरकार की कृपा है, और इसी विचार से तो मैंने सोरड देश में आकर निवास किया है, सरकार के राज्य में बाघ बकरों और भेड़िया एक घाट पानी पोते हैं, सिंह के अंक में हरिण सुख से सोता है किसी को किसी का भय नहीं है, क्या आश्चर्य है जो सरकार की कृपा से जो अपिवन्नता का कलंक हमारे जैसी नीच जातियों पर लग गया है दूर हो जाये, और उनके वर्ण रूप के भेद का निन्दित व्यवहार दूर हो जाए।

राखन गार—ईश्वर करे पेसा ही हो, परन्तु मैंने तुम को इस समय किसी विशेष बात के पूछने के लिये बुजा भेजा है।

हड़ मती —आझा की जिये, मैं जो जानता हूं बता दूंगा।
राखन गार—तुम बहुत चतुर और बुद्धिमान हो
तुम्हारी कन्या रूपसी और तीक्षण बुद्धि वाली है, क्या तुम
सच मुच कुम्हार हो हो अथवा किसो कारण से तुम ने यह

भेस बना रसा है, कुम्हारों में न कहीं ऐसा रूप दिखाई देता है और न यह समभ धूभ देखी जाती है।

हड़मती मन में डरा, दो चार क्षण सोचता रहा अन्त

में वह बोला।:—

'सरकार! क्रप और बुद्धि पर किसी जाति का पेंत्रिक अधिकार नहीं है आप हो की निर्धन और नीच जाति वाली प्रजा में बहुत से बालक तथा कन्याएं ऐसी मिलेंगी जो शिक्षा विये जाने पर जाति और देश का एक बहु मूल्य अंग बन सकती हैं। परन्तु शोक तो इस बात का है कि उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं है, और न उनको ऊंचे होने का कोई अवसर मिलता है, न उनकी दबा हुई और छिपी हुई योग्यता के प्रकट होने की कहीं सामगो हैं।

राखन गार—हड़मती ! मुभे तुम्हारी बातों से निश्चय हो रहा है कि तुम वह नहीं हो जो इस समय बने हुए हो, तुम्हारे बचन इस प्रकार के हैं, जो केवल पढ़े लिखे मनुष्यों की बाणी में हो सकते हैं, तुम्हारा एक एक शब्द सच्चा है, मैं चिरकाल से इसी चिन्ता में हूं कि सब के लिये शिक्षा का हार एक जैसा खोल दूं।

इड़मती—तब तो फिर एक बार राजा भोज का समय आ जायेगा, उस राजा ने अपने देश में आक्षा है रखी थी कि उसकी प्रजा में से कोई मनुष्य भी अशिक्षित न रहे, यहि कोई मनुष्य संस्कृत न पढ़े अथवा अपनी सन्तान को

कलाकौशळ न सिखाये तो उस को माळवं देश से जन्मभर के लिये देश निकाला दिया जाएउस के राज्यत्व काल में विद्या और कौशल की उन्नति की ध्वजा शिखर पर लहरा रही थी, तेली, तम्बोली, भड़भू जे और कलाल तक संस्कृत के महान पिएडत बन गयेथे, परन्तु शोक है, जाति और वर्ण के अभिमान ने उस के परलोक गमन के पश्चात् ही फिर उसी मूर्खता के गड़े में डाल दिया, और उस पर इतनी और अधिकता कर दी कि पहले तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जाति की स्त्रियां पढ़ी लिखी होती थीं, मोज के पीछे उन विचारियों को भी विद्या के धन से वश्चित कर दिया, और शास्त्रों से यह सिद्ध कर दिया कि स्त्रियां चाहे किसी वर्ण की भी हों, वे शूद्र हैं और न उनका यशोपवीत संस्कार हो सकता है इस लिये उन को पढ़ने पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है, और इस भूल का यह फल हुआ कि माताएं मूर्स्क रहने से उन की सन्तान स्वयमेव मूर्ख हो गई, और क्षत्रिय बैश्य तो सब के सब कोरे ही हैं, ब्राह्मणों में भी सी पीछे दो चार मनुष्य शास्त्रों के पढ़ने वाले मिलते हैं, सिन्ध, कच्छ, गुजरात आदि प्रान्तों की यहो अवस्था है और आ**प के** राज्य में भी यही दृश्य दिखाई पड़ता है यदि सहकार ने इस पतित अवस्था से कदाचित पुनरुत्थान किया तो संसार <mark>आप को दूसरा राज्ञा भोज कहने लगेगा</mark>।

राखनगार--मैं ऐसा करने का यत्न कर्क गा, परन्तु

मैंने अभी तुम से जो प्रश्न किये हैं उन का उत्तर चाहता हूं, मेरे मन में यह बात बैठ गई है कि तुम्हारे जैसी योग्यता और तुम्हारी कन्या जैसा क्य कुम्हारों में कहीं दिखाई नहीं देता, तुम कुम्हार नहीं हो।

हड़मतो—सरकार! मेरी कत्या रानकरेची कुम्हारी नहीं है यहां तक तो सरकार की कल्पना सत्य है परन्तु मेरी जाति कुम्हार ही है, सिन्धु देश में मुक्ते शिक्षित जनों की संगति मिल गई थो, इस कारण से मैं शिक्षा का प्रेमी बन गया था, काल की कठोर गति ने मुक्ते स्वदेश से निकाल परदेशों में धुमाया, और क्यों कि कुम्हार अपने पेत्रिक कर्मा से अन्य और कोई काम नहीं कर सकता, इस लिये में कुम्हार का कुम्हार बना हूं और अपने सजातीयों के अन्दर उन्हों के समान आजीविका करता है।

राखनगार—अस्तु, मेरी कल्पना सर्वथा भूठ नहीं निकली, अब तुम यह बताओ कि यह रानकरैवी वास्तव में किस वंश और कुल से सम्बन्ध रखती है ?

हड़मती--यह सिन्धु देश के पंवारभूमि के राजा देवाड़ की पुत्री है और वंश से राजपूतनों है।

राखनगार के नेत्र आनन्द से **ख**मक उठे "यह तुम्हारे हाथ कैसे लगी ?"

हड़मती—रानकदेवो अशुभ लग्न में जन्मी थी, राजा के ज्योतिषियों ने कहा कि यह जिस घर में रहेगी, वह घर नष्ट हो जायगा, सम्भव है कि ज्योतिपोओंका यह निर्णय सत्य हो और कदाचित असत्य भी हो, राजा देवाड़ मन में डरा उसे ज्योतिपपर बहुत विश्वास है, कन्या सुन्दर बहुत थी रानी उस से कभी वियुक्त होना न चाहती थी, राजा ने उसे छल से मँगवाया और अपने विश्वस्त अनुचरों द्वारा जंगल में लेजा कर एक गढ़े में डांल दिया ताकि जंगलो जीव उस निर्देख बालिका को खा जाएं; मैं भार डे बनाने के लिये उसी गढ़ें से मर**ंखोद कर लाया करता था, जब बड़ो**ं भोर वह<mark>ां पहुंचा,</mark> बालिका रो रहा थी मेरी अपनो कोई सन्तान नहीं थी मुर्फो उस पर दया आई, अपने घर उठा लाया, मेरी स्त्री ने उसे गौ का दूध पिला कर पाला, अभी दो एक सप्ताह से अधिक समय नहीं बीता था कि नगर में यह चर्चा फैल गई कि राजमहल से राजकन्या को कोई उठा लेगया मैं मन में उरा, कि कोई मनुष्य मुफ से करया को छीन कर न ले जाय अथवा राजा कदाचित दोबारा उसके बध की आझा न दे दे, में उसे लेकर अपनी स्त्री सहित कच्छ देश में चला आया और कई वर्ष कन्धकोर नामक गांव में रहा, वहां ही यह सयानी हुई यह इसका संक्षिप्त वृत्तान्त है।

राखनगार—परन्तुतुमने कन्य कीर को क्यों छोड़ा ? क्या वहां किसी प्रकार का कष्ट हुआ था?

हड़मती—क्या कहूं "इस रानक के लिये मुक्ते बड़ी विपत्तियां सहनी पड़ीं जब मेरी कन्या आयु में दस ग्यारह वर्ष की हुई, उसके इत्त और सीन्दर्थ की चर्चा दूर दूर तक फैल गई, कच्छ देश के राजा राओ लाखा फूलानी ने भी सुना, बेश बदल कर कन्थ कोट में आया, अपने नेत्रों से कन्या को देखा मुक्ते बुला भेजा, और उसके साथ विवाह देने की प्रार्थना की, मैंने कहा कि कुम्हार की कन्या से क्षत्रिय राजा का विवाह लोक में निन्दनीय होता है, परन्तु उसने मेरी एक बात भी न सुनी और मुक्तसे कहा "मैं इस कन्या को अपनी पटरानी बनाऊंगा" मेरे भी मनमें आया कि इस कन्या को इसे विवाह दूं।

राजा से कहा ''मैं अपने भाई बन्धुओं से पूछ कर उत्तर दुंगा" उसे निश्चय था क्यों कि राजा को अपने बल पर बहुत बड़ा भरोसा होता है, परन्तु जब मैं दरबार से घर वापस आया और अपनी स्त्री के साथ विचार किया, वह सहमत नहीं हुई, रानक ने भी कहा "पिता जी ! मुक्ते ऐसे ' पुरुष के घर मेजो जिसे मैं प्रेम कर सकूं और जिसके यहां अनेक स्त्रियां न हों, मैं अत्यन्त सोचनीय दशा में फंसा और कि कर्तव्य विमूढ़ हुआ विवश होकर अपने परिवार सहित रातों रात कंथ कोट से भाग कर कठिन मार्गों में चलता हुआ मभोड़ी में आया, यहां मुक्तको विश्वास दिलाया गया कि सोरठ देश में कोई किसी पर अन्याय और अनर्थ नहीं करता मैंने यहां निवास किया और अब यहां से कहीं जाने की **रच्छा नहीं'**।

राखनगार—अभी तक तुम्हारी कन्या के विवाह का सम्बन्ध कहीं जुड़ा है या नहीं ?

हड़मता—अभी तक तो मैंने इस विषय मैं विनार नहीं किया, कन्या सयानी होगई है यदि कोई कुम्हार योग्य मिल जाए तो मैं उसी के साथ इसका विवाह कर दूंगा, परन्तु आपत्ति यह है कि यहां के कुम्हारों मैं से अभी तक किसी ने मुफे अपने साथ नहीं मिलाया, मैं भी समय को प्रतीक्षा कर रहा हूं, जब रामय आवेगा अपने आप इसका विवाह हो जायगा, कन्यायें भी कभी किसी की कुंवारो रही हैं, परमेश्वर ने प्रत्येक कन्या के लिये कोई न कोई वर उत्पन्न कर दिया है शास्त्र ऐसा ही कहते हैं, इसकी मुके चिन्ता काहे की है।

र।खनगार—परन्तु तुमने अभी अभी कहा था कि रानकदेवी अशुभ लग्न में जन्मो थो।

हुमता—परन्तु मेरा इस पर विश्व।स नहीं है, मैं रानक को भाग्यवता समझता हूं, जब से मेरे घर मैं आई है, यद्याप दो बार मुझे स्थान छोड़ना पड़ा है, परन्तु घर भरा रहता है, किसी प्रकार का मुझे कप नहीं है, और यहां मझोड़ी आने पर मेरी स्त्री के एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ है जिसे रानकदेवी दिन भर खिलाती रहती है।

राखनगार—इस का नाम "रानकदेवी" तुमने रखा है व पहले ही से यह रानक कहलाती है ? हड़मती—यह नाम मैंने ही रखा, क्यों कि वह रन अर्थात गढ़े में मिली थी इस लिये इसका नाम रानक रख दिया।

राखनगार—देखना । जब तक में तुमको आज्ञान दूं, इसका विवाह किसी के साथन करना ।

हड़मती—परन्तु सरकार यहां तो मुक्ते सुगमतासे आप का दर्शन मिल गया, जूनागढ़ के दर्बार में इस निर्धन कुम्हार को कौन प्रबन्ध करने देगा।

राखनगार—कल मैंने रानक देवी को एक अंगूठी दी है, जब तुमको अथवा उसे मुक्ते मिलने की इच्छा हो, तुम इरवारियों को इसे दिखा देना कोई होक टोक न करेगा।

हड़मती—बहुत अच्छा, जो सरकार की आजा।

राखनगार—अच्छा अब तुम जाओ, मैं जहर जूनागढ़ जाकर तुम्हारी सुधि लूंगा।

हड़मती—सत्त बचन।

और प्रणाम कर्के वह अपने घर चला आया।

## चतुर्थ परिच्छेद।

#### भाग्य

#### कर्मन की गति न्यारी।



इमती कुम्हार था, कुम्हारों का हिन्दुओं के अन्दर क्या आदर है, कुछ भी नहीं, निर्धन सबके सब सहन शोल,नम् स्वभाव और अपने आप में दबे हुए होते हैं, परंतु जिस प्रकार चूहों के अन्दर भी कभी २ ऐसे चूहे उत्पन्न हो जाते हैं, जो हाथ

में पकड़ने वाले मनुष्यों को द्धरा देते हैं, और अपने आप को शीरों से बढ़े चड़े सिद्ध करते हैं, उसी प्रकार यह हड़मती भी था। विना प्रयोजन के न किसी से मिलता था और न किसो की लिएसा करता था छल रहित सौम्य स्वभाव था, पहिले तो लोग उसे अभिमानी समकते थे, परन्तु जब थोड़े दिनों में पता लग गया कि यह मनुष्य धर्म परायण है, मभोड़ी के झाह्मण क्षत्रीय, बैश्य, शूद्ध सब ही उसका आदर करने लगे, धार्मिक जीवन, वास्तव में सुख, शान्ति आंदर और निर्भयता को जीवन है, एक बार किसी विशेष नियम को तुम श्रहण

२६ ]

ू भाग्य भी

करलो, दहता के साथ उस पर स्थिर रही आरम्भ में यदि कष्ट होता हो तो विचार न करो, थोड़े ही दिनों के पश्चात तुम को उसके द्वारा वह आनम्द प्राप्त होने लगेगा जो राजाओं के भी माग्य में नहीं होता हड़मती इसी प्रकार के नियम पर चलने वाला था।

यह दिन को काम काज करता, संध्या समय प्रतिदिन एक साधु के सरसंग में जाता था, बैरागो ब्राह्मण था, रामा-नुज सम्प्रदाय का साधु था और क्यों कि यह सम्प्रदाय शठ कोप कञ्जर से चला है जो अत्यन्त नीच जाति का मनुष्य था, रामानुज ने भी गुरु की शिक्षा के आदर में मनुष्य मात्र पर उपकार करने को इच्छा से जो शुद्र वैष्णव हैं उनके साध भी प्रेम करने की शिक्षा दी है इस माव में रामानुज के "श्री" सम्प्रदाय ने हिन्दुओं के अन्दर जाति के विशेष माग में बहुत लाभ पहुंचाबा है बैरागी का नाम कृष्णदास था, उस दिन वह स्वयं कुम्हार के घर आया हड़मती ने उसको नमस्कार किया, बैठने के लिये आसन दिया, पुञ्जी (हड़मती की स्त्री) रानक और अड़ोस पड़ोस के अम्य को पुरुष सब उसके आने का समाचार पाकर वहां आए, और उस को प्रणाम करके उसके उपदेश सुनने के लिए वैठ गए।

हिन्दुओं में साधुओं का समुदाय बहुत हो पूजनीय है परन्तु शोक ! कदाचित् इनसे काम दिया जाता अथवा

#### टू पति-भक्ति 🕥

हिन्दुसमाज इनको तनिक भी लाभकारो बना लेती तो जो काम दूसरे आचार्य्य, व जाति के संशोधक वर्षों में करते हैं, और उनका फल कुछ नहीं निकलता, साधु उसे महीनों सप्ताहों, वरंच दिनों में कर दिखाते, यह देश और जाति का दुर्भाग्य है कि यह साधुसमाज लाभ के खान में घुन का कीड़ा बन गया है हड़मती ने कहा महाराज! आज रानकदेवी बहुत प्रसन्न है, राजा राखनगार ने इसे चार रुपये दिये हैं और एक खर्ण की अंगूठी प्रदान को है, रानक ने इन रुपयों में से आप के लिये कई आने की मिठाई खरीदी है।

कृष्णदास हंसा और कहने लगा "क्यों न हो ! रानक भाग्यवती कन्या है, इसके भाग्य अच्छे हैं।"

हड़मती—महाराज । आप के कथन से मुक्ते भी विश्वास होता है।

कुण्याद।स—नहीं, नहीं, देखों तो सही, ईश्वर ने इस की कैसा सीम्य व सुन्दर रूप दिया है, रूप, बल, विद्या, भीर श्रम्छी स्त्री यह सब भाग्य से ही मिलते हैं यह सत्य है कि कभी २ प्रत्यक्ष रूप के अन्दर घोखा होजाता है, और सीन्दर्य इन्द्रायण के फल की तरह सिद्ध होता है परन्तु सदैव ऐसा नहीं होता, अधिकतर सुन्दर रूप वाले! सुशील ही हुआ करते हैं।

हुड़मती-सत्तवचन।

क्रण्यास-रानक को कौन कुम्हार की पुत्री कहेगा

यह तो किसी राजा की राजकन्या दिसाई देती है।

हड्मती-सत्तवचन ।

कृष्णदास—फिर देखो, किस प्रकार, वेठती, उठती, बोलती, है न किसी पर क्रोध करती है न कलह न क्लेश यह सब बब्ध्यन की बाते हैं। मैंने तो जब पहिली बार इसका देखा था तब ही समक्ष गया था कि यह बड़े भाग्य वाली है और किसी उच्च घराने में जाएगी। रानकदेवी को अन्तिम बचन सुनकर लज्जा आ गई।

हड़मती— क्या करूं महाराज! मेरी कन्या सयानी हो गई, अभी तक इसके लिये कोई योग्य वर नहीं मिला, मेरी स्त्री को तो अब अन्न जल भी नहीं भाता, शास्त्र भी ऐसा कहते हैं, जिसके घर में कन्या सयानी हो जाती है उसको पाप लगता है।

कृष्णदास—चिन्ता न करो, भगवान आप ही इसका प्रबन्ध करेंगे अभी तक इसके भाग्य सोये हुए हैं, परन्तु में तुम से यह कहे देता हूं कि रानक कुम्हार के घर जाने के योग्य नहीं है।

हड़मती—भगवन् ! आप ने कई बार, भाग्य की बात-कही है, यह भाग्य क्या पदार्थ है, लोग तो कहते हैं कि मनुष्य इस जन्म में भले बुरे जो कर्म करता है दूसरे जन्म में उन्हों कर्मों का फल भाग्य अथवा प्रारब्ध होता है और उसी के अनुकूल फल मिलता है, क्या यह सत्य है ?

### **९** पतिभक्ति ३

कृष्णदास—सस्य है और सत्य नहीं भी है। हड़मती—कैसे।

कृष्णदास — कर्मों के संस्कार से प्रारब्ध बनता है इसी प्रारब्ध के भोग को बहुधा मनुष्य अपनी भूल से सदैव भाग्य कह देते हैं, भाग्य वास्तव में प्रारब्ध से भिन्न वस्तु है, प्रारब्ध केवल उस कर्म के संस्कार को कहते हैं जो वर्तमान जीवन से पहले हो, और भाग्य इस प्रारब्ध से भी पूर्व तर पदार्थ है, प्रारब्ध का सम्बन्ध, परिश्रम, पुरुवार्थ और यहा से है, जो जन इस जन्म में शुभ कर्म करता है और जिनका फल अभी नहीं मिलता वरश्च संचय होता जाता है उन्हीं का फल दूसरे जन्म में भोगना होगा, यह प्रारब्ध परन्तु भाग्य यह नहीं है।

हड़मती — प्रभो । हमारे बैष्णव सम्मदाय में प्रारब्ध ही को दैव माना गया है।

कृष्णदास—सुनो ! साधारणतया तो सब ही प्रारम्ध को भाग्य मान रहे हैं, परन्तु भाग्य कोई पेसी वस्तु नहीं है जो प्रारम्ध से ऊँची है।

हड़मती—तो फिर यह भाग्य क्या वस्तु है ?

कृष्णदास—भाग्य कहते हैं, विधाता के लेख को, भाग नाम है अंश का, यह मानवी जीवन का वह मौलिक आधार है जिसकी धारा बहुत दूर से चली आ रही है और जिसका अंश आदि से लेकर अन्त तक अविच्छेद रूप से मिलता रहा है, उदाहरण रूप से, जैसे तुम समभो कि श्वार के मन
में सृष्टि की उत्पत्ति करने का संकल्प उत्पन्न हुआ यह संकल्प
एक प्रकार का भगडार अथवा प्रकृति है, जिसका भाग अणु
है अणु जड़ वा चेतन प्रत्येक प्रकार की सृष्टि को मिला है,
क्यों कि यह जो कुछ तुमको दृष्टि गोचर हो रहा है वह ब्रह्म
के संकल्प का ही प्रकाश है, जो विभक्त हुए पदार्थों के रूप
में सर्वत्र विखरा हुआ है प्रतीत होता है, और यद्यपि स्व
भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं परन्तु सबके सब एक ही बंधन
से बंधे हुए हैं और वह बंधन व सम्बन्ध हो भाग्य है, जिसने
सब को अपना २ व्यक्ति गत नाम देकर एक में ओन प्रोत
कर रखा है।

३३ ]

हड़मिति → विषय केवल कठिन ही नहीं वरश्च कठिनतर हो गया, क्या किसी उदाहरण से यह स्पष्ट और सरल नहीं हो सका ?

कृष्णदास—क्यों नहीं, परन्तुं उदाहरण में सम्पूर्ण और वास्तविक प्रत्येक अंग नहीं घट सकता यह दोप है, तथापि मैं तुमको उदाहरण से समभाने का यत्न ककंगा, मान लो कि तुम्हारे पास कई मन अनाज है, उसको तुमने दो चार वा दस घड़ों वा मटकों में वांट कर रख छोड़ा है यह अनाज घड़ों की दृष्टि से बांटा गया है और उन घड़ों के भाग्य हैं ब्रह्म के संकल्प की भी ठीक यही अवस्था है, यह उसका संकल्प ही केजो सर्वत्र ब्यापक होकर जड़ और चेतन भास रहा है, और असीम होकर भी भिन्न सीमित भय्योदित व एक देशीय होकर भिन्न रूपों में काम कर रहा है इसी विभक्त हुए संकल्प के अनन्त भागों को वास्तव में भाग्य कहा जाता है।

हड़मती—इस में न्यूनाधिक हो सका है कि नहीं? कृष्णदास—नहीं जैसा है वह है वह वैसा रहेगा, भाग्य में न्यूनाधिकता कैसी?

हड़मती—फिर तो कर्म कुछ नहीं रहा, और न कर्म करने की कोई आवश्यकता ही शेष रही, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं आवेगा।

हाज्यदास—आर्थात्त तो यह है कि तुम कर्म को भाग्य समभ रहे हो, मेंने तुम को बता दिया है कि कर्म और वस्तु है, कर्म में तो न्यूनाधिक होता रहता है, मनुष्य परिश्रम करने से अपनी अवस्था को बदल लेता है, निर्धन धनवान हो जाता है, निर्बल बलवान हो जाता है, यह तो सम्भव है, परन्तु जिस ब्रह्म के संकल्प को हम भाग्य कर रहे हैं वह बढ़ सका है, न घट सका है, वह जैसा है, उस समय तक वैसा ही रहेगा, जब तक ईश्वर फिर अपने संकल्प को समेट नहीं हैगा।

हड़मती बुद्धिमान था सिन्धु देश में उसने कुछ संस्कृत और फारसी नी पढ़ी थी, परन्तु अब उसने साधु को भाग्य के विषय से कर्म और परिश्रम को विभिन्न करते हुए देखा वह आश्चर्य सा रह गया, वह आदि से सुनता चला औ रहा था कि दैव कभी पलटती नहीं और न उपाय उसे बदल सक्ता है, और साथ ही सब पिएडत वा उपदेश लोक अंधेरे में, अपनी अवस्था को बदलने का उपदेश सुनाते आ रहे थे स्पष्टतया कोई नहीं कहता था, यह विषय ऐसा था कि जिस पर अब भी बात चीत करने के लिये अवसर प्राप्त था, आज कृष्णदास को संक्षिप्त सी वक्तृता ने उसके संशय को काट दिया और फिर उसने कोई प्रश्न न किया क्योंकि बह योग्य होने के कारण तत्व को समक्ष चुका था, और साधु से पूछा महाराज। रानकदेवी के सम्बन्ध में में कैसे निश्चय करलूं कि सौभाग्यवती है!

कृष्णदास — सुनो हदमतो। प्रत्येक में क्य रंग देख मनुष्य अनुमान के घोड़े दौड़ाया करता है, जो कुछ अनुमान व सामुद्रिक आदि को विद्या तुम देखते हो सब मनुष्य के अनुमान व आनुमानिक विद्या के अनुभव का परिणाम है, हम ईश्वर के भक्त हैं ऐसो बातों की ओर अधिक हिए नहीं देते, जो होगा उसी की इच्छा से होगा अधिक सोच विचार व्यर्थ है।

र्शवर की भक्ति व उपासना करो, अपने कर्म उसकी अंट चढ़ाते रही, इस से अधिक हम को जानने वा चाहने की रच्छा नहीं है।

हड्मती-सत विजन

### ८ पति मक्ति 2

कृष्णदास—मैंने रानकदेवी के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, लक्षणों को देख कर कहा है वह अतीव सुन्दरी है, सुशीला है और छल छिद्र से रिहत भोली है ऐसा मनुष्य जब रहेगा अच्छी अवस्था में रहेगा, हां यह दूसरी बात है कि वह अच्छी अवस्था में कैसी होगी?

चमकते हुए मोती को गंदे पानी के घड़े में कीई नहीं रख सकता, और न मलीन पदार्थ को चांदो और सोने के कलशों में रखते हैं मनुष्य में यह स्वाभाविक गुण है कि जो वस्तु जिस के योग्य हो उस को वहां और उसी में रखने का प्रवन्ध कर दिया जावे, यह स्वाभाविक गुण मनुष्य में है, वहीं भाव प्रकृति में भी है केवल इसी भाव से मैंने यह बात कही थी।

हड़मती—सत वचन, परन्तु भगवन ! राखनगार ने चार रुपये और अंगूठी गनक को दी थी, आज मुक्ते बुला कर कहा कि विना उस को आज्ञा के रानक का विवाह न करना इस में राजा की क्या भावना हो सकती है ?

कुष्णदास — यह तो वही बात हुई जो मैंने अभी तुन से कही थी, अच्छी वस्तु अच्छे के पास और बुरी वस्तु बुरे के पास जाती है, कौन जाने कन्या को देख कर राजा के मन मैं कैसे २ भाव उत्पन्न हुए हों वह धर्मात्मा है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलता है, बुराई को तो इस से कभी आशा नहीं हो सकतो इस मैं को तुम निःशङ्क रहो, हां उसका विचार क्या है ? यह कहा नहीं जा सकता राजाओं का हदय समुद्र की न्याई गम्मीर होता है; उस के अन्दर कैसे २ भाव की तरंगें उडती हैं इस का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, समय पर यह रहस्य भी खुल जायेगा, इस में चिंतित होने की कीनसी बात है।

साधू अधिक समय तक वहां न ठहर सका, हड़मती से आज्ञा ली उस ने नमस्कार की और वहां से विदा होकर अपने आश्रम पर आया।

## पंचम परिच्छेद।



### विचार कीजिए तो अच्छों से



खनगार ने पहले दिन दस पण्द्रह मिनट तक रानकदेवी से एकान्त में बात चीत की थी दूसरे दिन इड़मती उसके पिता से वार्तालाप किया दग्बारियों को आश्चर्य हुआ, वे उड़ती चिड़िया पहिचानते थे, समक्ष गए कि कोई न कोई भेद अवश्य

है और नित्य के छंछ और कपट का अभ्यास जन को इतना

### ८ पतिभक्ति 2

तीक्ष्ण बुद्धि बना देता है कि तुरन्त बात को समभ जाते हैं और एक एक दो होंगे अथवा ग्यारह होंगे इस का झान तो शाला की अधम श्रेणी का बालक भी रखता है, दरबारी कैसे अपरिचित रह सकते हैं ? पहिले दिन को घटना तो साधा-रख जान पड़ी, राखनगार का स्वभाव था कि वह अपनी दीन से दीन प्रजातक को एकान्त में मिला करता था परन्तु उसका मिलना दरबारी जनों के द्वारा हुआ करता था, इस अवसर पर दूसरे दिन की घटना ने उन्हें चौकन्ना कर दिया, वे सोचने छगे कि "हड़मती खयम् राजा को कैसे <u>मिलते </u>आया, <del>मि</del>ल उसे साहस कैसे हुआ, और राजा ने विना किसी दरवारी के पूछे उसे अन्दर स्थान कैसे दिया ? यह भाव थे जो जन के हृदय समुद्र को अपनी उत्तुङ्ग तरंगों से शोभित करने लगे।

दौरे में राखनगार के साथ उसके दो भाजे रहा करते थे जो गुजरात के इतिहास में अपने बुरे कर्म्म के कारण कलडू रूप से प्रसिद्ध हैं, इन का नाम वशील और दशील था इनकी माता राखनगार की भगिनो थी, जब यह अभी बालक थे, पाटन देश के सोलक्की राजा सिद्ध राज जयसिंह ने छल से इनका देश छीन लिया। निःसहाय अवस्था में इन की माता भाई के घर आई, और इन दोनों बालकों का पालन पोषण जूना गढ़ में ही हुआ, राखनगार इन पर बड़ा दयालु था इनकी माता का नाम मनोलदेवी था। वशील और दशील को आश्चर्य था, उन्होंने गुप्त रूप पता लेने का यहा भी किया, परन्तु किसो बात का पता न मिला, और पता कैसे मिलता राजा ने हड़मती को केवल इतनो आहा दी थी "कि उसके पूछे बिना रानक का विवाह न करना" उसके क्या अर्थ हो सकते थे, इनके मनको शान्ति कहां, दूसरे ही दिन सन्ध्या समय जब यह राखनगार के पास बैठे और उसने पूछा "मभयोड़ो में तुमने क्या अपूर्व और आश्चर्यजनक बात देखी" इनको अवसर मिल गया और वातों बातों में ही हड़मती और रानक का प्रकरण छेड़ दिया।

वशील—महाराज और क्या कहूं, जो वस्तु यहां दिखाई दो, वह कहीं भी नहीं देखी गई, क्यों दशील हीक है-ना!

दशील-निस्सन्देह, ऐसे ही हैं!

राखनगार हंसा, ये दोनों भाई ऐसी वाते करते थे, वशील जब कुछ वाणी से निकालता दशील से तत्काल साक्षी भागता और वह उस का समर्थन करता दोनों भाई एक साथ जनमे थे, चतुर थे, और एक दूसरे के अनु क्ष थे।

राखनगार-परन्तु वह सञ्ची बात क्या है ?

विशोल—अन्नदाता गढ़े में कमल का जन्म हुआ, और कीए के शिर पर मोर पंत्र की कलगा लगा है, ज्यं दशील! तुम्हारा का विचार है ?

### <u>८ पति-भक्ति २</u>२

दशील—जो तुम्हारी सम्मति वही मेरी भी है, मैं भी ऐसा ही समभता हूं।

राखनगार (मुस्कराते हुए) परन्तु मेरी समक्ष में अब तक नहीं आया कि तुशने क्या समका।

वशील—मैंने वही समका है जो और लोंगों ने समका है, क्यों दशील ठीक है या नहीं ?

दशील-इसमें क्या सन्देह है, बहुत ठीक ।

राखनगार मुस्कराता रहा। यह तो राजाओं के दरबार में बिदूपक रहते थे उनका यही काम था, कि अनाप शनाप बातें करके राजा को हंसाते रहें।

वशील दशील चाहे विदूपक न कहलाएं।

राखनगार उन से अत्यन्त स्नेह का व्यवहार करता था, परन्तु स्वभाव से क्या किया जाए प्रकृति से विवश थे, उपहास के विना और उन को कुछ सुकता ही न था और राजा भी उनको इस से रोकता नहीं था।

राखनगार—दशील ! ठीक क्या है ?

दशाल—श्रीमान्! सब से अपूर्व दश्य जो हमने यहां आकर देखा, वह यह है कि ब्रह्मा ने कुम्हार के घर की मही से एक ऐसी अपूर्व मूर्ति घड़ी है, जो कदा चिस् किसी मन्दिर में न दिखाई देगी, क्यों वशील ! तेरी क्या सम्मति है।

> वशीलर्म्नानस्सन्देह, सत्य है। राखनगार समक्र तो गया कि कुम्हार की मूर्ति से ान



का क्या अभिधाय है परन्तु पूछने से ने रह सका।

राखनगार--त्रयों वशील । श्रह्मा, मूर्ति और मन्दिर से तुम्हारा क्या अभिप्राय है ?

वशोल-श्रीमान् ! ब्रह्मा तो है हड़मती कुम्हार, मन्दिर है उस का घर, और मूर्ति है उस की कन्या रानक देवी, क्यों दशील ! तुम क्या कहते हों ?

दशोल-सोलह आना ठीक ।

राखनगार — निस्सन्देह रानक देवो अतीव सुन्दरी है, मैंने भी उसे अपने नेत्रों से देखा, और हड़मती भी मेरे पास आया था।

वशील -हां श्रीमान् । यह और भो उसके सुन्दर होने का प्रमाण है यदि वह इतनी क्रायती न होतो तो श्रोमान् उस की ओर भुकने वाले कब थे, रूप में जादू है।

क्यों दशील ! रूप जादू है कि नहीं है, तुम बोलते क्यों नहीं ?

व्शोल--सञ्चा जादू तो रूप ही है, कामरूप देश में रूप-बती थी लूना चमारी और सोरठ देश में रूपवती कुम्हारी।

राखनगार इस कविता की बाणी पर खिलखिला कर इस पड़ा क्या तुम्हारे विचार में कुम्हार की कन्या को इतना सुन्दर नहीं होना चाहियेथा।

वशोल-श्रीमान् ! मनुष्य से पग पग पर, भूल हुआ ही करती है, इसी शकार कभी ब्रह्मा भी भूल जाता है, यहां

### ८ पति-भक्ति 🤰

उस ने भी घोखा खाया, क्यों दशील । तुम क्या कहते हो ?

दशोल—सत्य हैं, ब्रह्मा भी तो मनुष्यों का ही आदिम पिता है, इस में क्या भूठ है, वह अनेक समयों पर भूलता रहा है।

राखनगार मुस्कराया "ब्रह्मा ने कहां २ भूल की १७'

दशील—श्रीमान ! सुनिये, मैं ब्रह्मा की भूल आपको सुनाऊं, उसने सूर्य को उष्ण ताप बना दिया, चन्द्रमा को रात्रि में उद्दय होने की आज्ञा दो, चन्द्रन के वृक्ष से सर्प लिपटाए, गुलाब के चारों ओर कंटक नियुक्त किये स्वर्ण को सुगन्धि गहित बनाया, पारे को चञ्चल बनाया, लक्ष्मी को नक्ष, दुर्गा को सिंह और सरस्वती को ह'स को सवारियां दी, विष्णु को सर्प की शय्या पर लिटाया, शिव को विभूति [मस्म] के ढेर पर सुलाया, बक को मछलो खाना सिखाया कोइल को काला रूप प्रदान किया, एक बात हो तो कोई कहे, वह तो प्रतिदिन ऐसी भूलें करता रहता है क्यों वशोल! सत्य है वा भूठ ?

वशील - इस के सत्य होने में क्या सन्देह हैं ?

राखनगार—बहुत अच्छि। तुम को यह पसन्द नहीं है कि रानकदेवी कुम्हार के घर उत्पन्न होती।

वशील—गसन्द हो न हो, ब्रह्मा हम से पूछ कर तो कोई काम नहीं करता हम क्या कह सकते हैं, उसका काम है वह जाने, क्यों दशील ! दशील-सत्य है।

राखनगार—रानकदेवी का रूप सर्व्याङ्ग पूर्ण है।

दशील—परन्तु श्रीमान्! रूप सर्व्याङ्ग पूर्ण हुआ तो

व्या है भाग्य तो पूर्ण नहीं कुम्हार की कुटोर, नीच आति,
कोई सामग्री नहीं, न विद्या न सभ्यता और इस पर कलगी

यह कि स्त्री क्यों वशील! स्त्रियों के सम्बन्ध में तुम्हारो

व्या सम्मति है!

1 May my 2

वशील--बहुत बुरी, स्त्री के बनाने में ब्रह्मा ने अत्यन्त मूल की उसमें अपना कुछ नहीं है प्रत्येक वस्तु औरों से मांगी हुई, चन्द्र से मुख, हरिण से नयन ज्याव्र से कटि, कपोल से त्रीवा, कमलदर्डी से इस्त युगल, विद्युत से कटाक्ष, पुष्प से वर्ण, कोकिला से कएउल्वर कि बहुना स्त्री की सम्पूर्ण वस्तुपं दूसरों से दान ली हुई हैं इस लिये उसमें कोई भी तस्व नहीं तुम पहले यही देखी, कि जब कभी किसी स्त्री की आवश्यकता होती है वह दान रूप से मिलती है, शास्त्रों में इसका नाम कन्यादान हिसा है पता नहीं ब्रह्माको इसके बनाने की आवश्यकता हा क्या थी यह तो इस संसार का असाध्य रोग है, जब देखों कैंची के समान इसकी बाणी फट फट चर चर चरती ही रहेगी, प्रत्येक वस्तु को पुरुष तालों में बन्द कर सकता है परन्तु स्त्री की जिहा को आज तक किसी ने नहीं ताला लगाया, कभी वह प्रसन्न है, कभी अप्रसन्न है, कभी अध्रु बहा रही है और

### ट्र पति अक्ति

क्षण में उसको पोंछती भी विखाई देती है और मुस्कराती भी जाती है, इसकी किसी बात पर विश्वास नहीं, ब्रह्मा ने स्त्री के बनाने में भारी भूल की, मेरी भी यही सम्मति है।

राखनगार ने अद्वहास किया "बहुत अच्छे, बशील । बहुत अच्छे" तुम तो अच्छे किव निकले, कालीदास को भी अर्धचन्द्र दे दिया, स्त्री की तुम अनावश्यक समभते हो, परन्तु स्त्री न होती तो यह संसार किस प्रकार उत्पन्न होता ? इस लिये ब्रह्मा ने भूल नहीं की तुम्हारी बुद्धि में भूल है।

दशील—नहीं अभो ! मेरा भाई सच कह रहा है, स्त्री तत्व से शून्य है नर वास्तिविक है, नर सच्चा और नारी भूठी, नर खरा और नारी खोटो है, खोटो वस्तु की कोई नहीं रखना चाहता यह छल और कपट है, विपत्ति का मन्दिर है, परमेश्वर इस राक्षसों से रक्षा करें, कलह की मूल, बुराई का कारण, शत्रुता और वैमनस्य का आधार मुक्ते तो इस स्त्री में एक भी गुण दिखाई नहीं देता क्यों वशील ! मेरा भाव सत्य है वा नहीं ?

वशील—पूरे सोलह आना सत्य, बावन तोला पाव रत्ती सत्य, सौ में सौ नम्बर, इस स्त्री के कारण स्वर्ण की लङ्का भम्मीभूत हो गई इस स्त्री ने महाभारत करा कर सम्पूर्ण राजपरिवारों को नष्ट कर दिया।

चन्द्रमा कहने को देवता है, परन्तु उसके गुरू बृह-रूपति की स्त्री तारा ने उसको कुमार्ग में डाल दिया, स्वयं पति का गृहत्याम कर चन्द्रमा के गृह में निवास करने लगी इन्द्र को अहिल्या ने इस प्रकार मोहलिया कि उसे छली और मायावी बनना पड़ा, इसी स्त्रों ने श्रुंगी ऋषि का तप मंग कर दिया इसो ने विश्वमित्र ऋषि को मेनका के रूप में छल लिया, कहां तक कहूं यह वह पिशाच है जिस के पास एक हो नहीं, वरंच पुरुषों के मारने के अर्थ सहस्त्रों अमोघ शस्त्र हैं, यह रोकर मारती है, हंस कर मारती है नयनों को कटीली दृष्टि से, भवों को तिरछा बनो कर बोल कर, खुप रह कर, चल्ली कर, ग्रीवा हिला कर, संकेत की अंगुली दिखा कर, कितने गिनू यह सब विधियों से पुरुष को घायल करती हुई उसको छननी कर देती है।

रोय गाय हंस खेल कर, हरत सबन के प्राण। कहें कबीर इस घात की, शमकें सन्त सुजान ॥

और महाराज! जो आप कहते हैं कि स्त्री न होती तो यह रचना कैसे होती उसके अर्थ में कहता है, कि प्रथम तो इस संसार के रचने की आवश्यकता ही क्या थी, यह स्वयं ब्रह्मा को भूल थी, और जब ब्रह्मा स्त्रों के बनाने में समर्थ था तो क्या किसी और विधि से उत्पत्ति का कम नहीं चला सकता था निस्सन्देह ! यह उसको भूल ही भूल है, स्त्री का बनाना ब्रह्मा की भारी भूल है।

राखन गार ने देखा कि यदि वह कुछ और कहता है

### ू पति भक्ति 🤌

तो वशील, दशील पढ़े लिखे मनुष्य हैं, यह बात का बतंगड़ बनाएंगे, जिससे कुछ कुछ नहीं होगा इस लिये उसने अपने स्वभाव के अनुकूल मुस्करा कर कहा "तुम दोनों बड़े पिएडत हो, परन्तु मैं एक बात पूछता हूं उसका उत्तर दो।

वशील—आज्ञा की जिये ! हमारे हृदय, बाणी, हाथ, पाँवों, सब ही तो आप की सेवा के लिये हैं, क्यों दशील ! हैं कि नहीं।

दशील—इसमें क्या सन्देह है, हमारा जीवन ही महाराज का प्रदान किया हुआ है, एड़ी से लेकर चोटी तक महाराज ही का तो लवण भरा हुआ है।

राखनगार—तुम ऐसं चटुल वाक्य मत कहो, तुम मेरे भाज्जे हो, तुम्हारे भुख से ऐसे बचन शोभा नहीं पाते, ऐसी बात चीत का परित्याग करो, अब यह बताओ कि यदि किसी क्षत्रिय को रानक देवी विवाह दी जाए तो उस में कोई दोष तो नहीं है ?

दशील—नहीं, शास्त्र कहते हैं, धन, विद्या और कन्या यह तीन रत्न हैं, यह जहां से हाथ लगें, यहाँ तक कि चण्डाल के घर में भी हों तो राजा उनको ब्रह्ण कर सका है, इस में कोई भी दोप नहीं है, इस के अतिरिक्त उच्च जाति वाले नीच जाति की कन्याओं को सदा से ब्याहते आये हैं, यह नयी बात नहीं है, क्यों वशील ! क्या में भूल में हूं?

वशील-नहीं भूल नहीं वास्तव में ऐसा ही है,

बाणासुर राक्षस को पुत्री की कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध ने विवाह लिया था, जाम्बवती जो जाम्बन्त ऋषि की कन्या थी स्वयं कृष्ण ने क्याही थो नाग कन्या सुलाचना को इन्द्रजीत मेघनाद ने, देव कन्या शकुन्तला को दुष्यन्त ने क्याह लिया था, और सुनिये, यूनान देश की राजकुमारी मगध देश के रोजा के घर आई, नौशेरवाँ की पौत्री मेवाझ वंश में विवाही गई, एक दो नहीं यहां सेंकड़ों उदाहरण विद्यमान हैं, मनु महाराज ऐसी आक्षा देते हैं, महिष याक्षवल्क्य की भी यही सम्मति है नारद और पराशर स्मृतियां भी इस के विरुद्ध नहीं हैं, परन्तु यह नहीं एता कि महाराज ने किस को इस रुपवती के हाथ के योग्य समका है।

राखनगार—कल यहां से प्रस्थान किया जाएगा, जूना गढ़ पहुंच कर इस विषय पर विचार किया जाएगा।



### छटा परिच्छेद।

### स्त्रो।

### स्त्री की पहिचान करना सहज नहीं।



टन देश का राजा सिद्ध राज जय सिंह सोलङ्की अपने समय का बहुत बड़ा बीर, साहसी और मनस्बी राजा हुआ है, सम्पूर्ण गुजरात उस से भयभीत था और बहुत से छोटे २ राजे उसे कर देते थे उस का नाम गुजरेश्वर अर्थात गुर्जर देश का राजा था

सिद्ध राज में बहुत से गुण थे. क्यों कि जब तक किसी के अन्दर गुण विद्यमान न हों तब तक प्रकृति उसे उन्नति और ऐश्वर्य का अवसर नहीं देती, यह कभी मन समभो कि हमारे शासक जन सब मूर्ख और असम्य होते हैं, कोई न कोई उन में विशेष योग्यता रहती है, जिन के कारण वह जन समूह में शिरोमणि हो जाते हैं, हां यह समभव है, कि उन में कोई दोष भी हो, परन्तु यहां कोन मनुष्य ऐसा है, जो निर्देष हो निर्देष तो, उस परमेश्वर का नाम है, मनुष्य देह में आना ही दोष का प्रमाण है देह का नाम ही दोष है विकार है। निर्विकार ब्रह्म है

और वही इप्र है, वही उद्देश्य है, देह देशीय है, और एक देशीय द्रव्य सदैव अधम होता है, शरीर में एक देशस्य अवस्था में निर्दोपता और विकार शून्यता का अन्त्रेषण करना, जड़ता वा मूर्खता है, हम गुरु को दोप रहित उस के शरीर की दृष्टि से नहीं कहते परन्तु भाव रूपसे गुरु को सर्वभाव पूर्ण कहते हैं, इसी प्रकार हिन्दू-मूर्ति पूजा को करते हुए मूर्ति को विकार से रहित नहीं समभते थे वरं उस मृतिं को पूर्ण तत्व का लक्ष्य समभ कर उस की पूजा करते थे, पत्थर को पूजा करते थे, पत्थर को मूर्ति, धातु को मूर्ति काष्ठ अथवा मही की मूर्ति नाना विध प्रकृति के पाञ्च भौतिक विकार से बनी हुई मृति विकार से रहित किस प्रकार हो सकती है, हां जिस भाव की इष्टि से यह मूर्तियां पूजी जाती है वह भाव, वह आदर्श मय माव दोष और विकार से सर्वधा रहित है, इसी कारण वेदों में प्रार्थनाएं भी की गई हैं 'तु निर्दोप है हम को दोष से रहित कर, त्ं प्रकाश सक्तप है हमें अश्वान रूप अन्धकार से प्रकाश की ओर ले चल, तू झान खरूप है, हम को झान दे, तू सत्य है हमको असत्य अर्थात् अस्थिरता के रोग से मुक्त कर इत्यादिण ।

सिद्ध राज में भी एक बुरा दोष था, वहविषयी बा कामो था, विषय वासना व इन्द्रिय लोलुपता इन्द्रियत्व का अत्यन्त कराल कप है, परन्तु क्या किया जाए, यह प्रकृतिः मनुष्य में कई प्रकार से आजाती है पैत्रिक अधिकार के

### ट्र पति भक्ति 🤌

नियमानुसार यह माता पिता से दयाभाग में मिलती है, संगति के नियमानुकूल यह मित्र बांध शों के साथ बैठने से जीवन का अड्ग बह जाती है, कामना द्वारा यह हमारे शरार के रोम रोम में प्रविष्ठ हो जाती है ईश्वर सहायता दे तब इससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है नहीं तो यह एक प्रकार का दोष है जो तमाम योग्यताओं पर पादा डाल देता है।

रात्रि का समय था, मिद्ध राज राजकीय कर्त्तव्यों से अवकाश पा महल में बैठा हुआ था, उस के समाप कई भार, बन्दी, और विदूषक और किव बैठे हुए थे, यह समय आमोद प्रमोद के लिये नियत था, दिन रात कीन मनुष्य काम में लगा रहता है कोई समय मनोरञ्जन का भी अवश्य चाहिये।

सिद्ध राज ने पवैयों का गाना सुना, ित्पकों के हास्य विलास और चुटकलों से मन बहलाया, इधर उधर को बातें भी बहुत हुई, परन्तु मन प्रसन्न न हुआ, उस ने रण मल दसवन्धी से पूछा "कविराज! संसार में कीन सी बस्तु है जी मनुष्य के लिए सबसे अधिक आनन्द और सुख देने वाली है।

रणमल समक गया, कि राजा की इच्छा क्या है, सेवक अपने खाभी के मन की पुस्तक का सदैव खाध्याय किया करते हैं जिस प्रकार विद्यार्थी को अपनी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ट के विषय का पता होता है, वैसे सेवकों की दृष्टि के सन्मुख उनके खामी के हृदय की पुस्तक सर्वदा खुळी रहती है। और फिर राजा के दरवारियों का तो कहना ही क्या है, यह एक हिए देखने से उस के मन के भाव को ताड़ जाते हैं, रण मल ने कहा "जब विश्वकर्मा को यह करूपना हुई कि मनुष्य के आमोद के लिये कोई साथी बनाये तो उस ने सम्पूर्ण पदोधों के रसों को निकाल कर एक चटनी बनाई और वह मनुष्य के अर्पण की और वह आदि सृष्टि से आज तक केवल मनुष्यों के आमोद का साधन ही नहीं है, वरश्च मनुष्य को वह इतनी प्रिय होगई है कि वह उसके अर्थ, माता पिता को, राजपाट को, लोक परलोक, सुख व शान्ति को और ईश्वर की भक्ति तक को छोड़ दैता है परन्तु उसकी नहीं छोड़ता।

सिद्ध राज हंसा "कविराज जी! वह कीनसी ऐसी वस्तु हैं?

रणमल-अन्न दाता! आप उसे जानते हो और फिर भी मुभ से पूछते हो।

सिद्धराज-नहीं, नहीं, कही सुनूं तो सही, वह कीनसी ऐसी अपूर्व वस्तु है।

रणमल-महाराज ! वह 'स्नी' है।

सिद्ध राज ज़ोर से ईसा "अन्धे को अन्धेरे में बड़ी दूर की सुभी" "कविराज यहां तुम भूल में हो"।

रणमल-भगवन में सत्य कहता हूं, स्त्री जिस समय मुस्कराती हुई अपने होंट खोलती है; क्या आप नहीं देखतें कि उसके दांत अनार के दाने के समान कैसे सुन्दर दिखाई

दैते हैं, उस का मुखमरडिल समुद्र के सीप के समान होता है, जिसके अन्दर चमकते हुए मोती अपने खच्छ आभाको विकर्णकरते हैं यह दांत क्या हैं छी लोक का सम्पूर्ण तेजोमय नक्षत्र मंडल, सूर्या, चन्द्र और तारा गण हैं समस्त सृष्टि इस इष्टि से स्त्री के मुख में है और जब वह बोलने लगती है उसके कएठ से वह मधुर खर जो कर्ण कुहर से प्रवेश करके हृदय में पहुंचतो है वह साम वेद की श्रुति है, जो ज्योतिर्मय नक्षत्र मराडल की गति से स्वयमेव ब्रह्माएड में गूंज जाती है, इसी से वायु की उत्पिस है जो हदय की संकुचित कलि को खिला देती है, स्त्री के नयनों में अग्नि और विद्यत होती है जो अग्नि और इन्द्र देवताका नमूना है, स्त्री को तिनक आंख़ खोलने दीजिये, मनुष्य की निष्ठुरता, निर्दयता और जड़ प्रकृति निर्मेष मात्र में आई हुई बह निकलती है, इसी स्त्रो का शरीर पृथ्वो मराडल है जिस के अंक में संसार के दुलाए हुए मनुष्यों को विश्राम मिलता है, इस स्त्री को आप ने समका क्या है, यहां यह लक्ष्मी का काम करती है, यह पुरुष को बुद्धि वा अन का पाठ पढ़ा कर **बानवान बनाती है, यह पुरुष को अपने हाथ से भोजन** खिला कर बलवान बनातो है, इस जगत में वह सरस्वती का रूप बन जाती है। यह पुरुष को साहस दे दे कर संसार के संयाम क्षेत्र में युद्ध करने के योग्य बना देतो है निरूसन्देह यह पार्वती वा दुर्गा है, इसी कारण शास्त्रों ने, अन्नदा, बलदा

और बुद्धि की संझा दी है, यह शांक है और यह शांक महान् बलवान शक्ति है कैसे सम्भव है कि पुरुप को स्त्री के संसर्ग से संताप के दूर करने की सामग्री न मिले, इस के मुख में अमृत है और यह केवल वचन विलास से ही अमृत पुरुष की जीवित कर देती है।

70 . 2

सिद्धराज फिर ज़ोर से हंसा। "वाह कविराज जी वाह! इस समय तो ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारी जिह्या पर सरस्वती बोल रही है।

रणमल-क्यों नहीं, स्त्री को मैंने अभी सरस्ती कहा है, यदि आवाहन मन्त्रों के उच्चारण करने से देवता यक्ष मण्डप में आ जाते हैं, तो कैसे सम्भव है कि मैं सरस्वती के कप वाली स्त्री का ध्यान कक' और मेरे हृदय और जिह्ना उस के प्रभाव से शून्य रहें।

सिद्धराज—तुम सच्चे स्त्री मक हो।

रणमल-और संसार में कीन पुरुष है जो स्त्री का मक नहीं है, इंश्वर भक्त तो मुझे यहां एक भी दिखाई नहीं देता, यहां सब ही स्त्री भक्त बने हुए हैं, क्या आए स्त्री भक्त नहीं हैं।

सिद्धराज क्षण मात्र के लिये चुप हो गया, फिर विचार पूर्वक उत्तर दिया "नहीं कविराज जी! में स्त्री भक नहीं हूं, मुक्त में स्त्री भक्ति नहीं आई, में तुम से सत्य कहता हूं इस में तनिक सी भी असत्य की मिलावट नहीं।

### ८ पति-भक्ति 🤌

रणमल—में आप का विश्वास करता हूं।

सिद्धराज हंसा "फिर तो तुम्हारा कथन असत्य हुआ, तुम ने अभी कहा था कि संसार में सभी जन स्त्री भक्त होते हैं, और मैं ऐसा नहीं हूं"।

रणमल-यदि ऐसी अवस्था है, तो मैं कहूंगा कि आपने किसी स्त्री का अभी तक दर्शन नहीं किया।

सिद्धराज—यह और भी आश्चर्य और अपूर्व बात है, मेरे महलों में सेंकड़ों िल्लयां हैं और तुम कहते हो मैंने एक भी स्त्री नहीं देखी।

रणमल—में भूठ नहीं कहता हूं, यदि एक स्त्री भी भाप को मिली होतो तो आप ऐसा कभी न कहते, जिनको आप ने देखा है वे स्त्रियाँ हैं, परन्तु वे आप की अनुकूल प्रकृति की स्त्रियां नहीं हैं, जब तक वास्तव स्त्री हाथ न आए तब किसी को जीवन का आनन्द भी नहीं मिलता और न स्त्री के गौरव की प्रतिष्टा मन में बैठती है।

सिद्धराज—वास्तव स्त्री की क्या निशानी हैं।

रणमल—सुनिये महाराज! कोका परिडत ने अपने शास्त्र में पांच प्रकार की स्त्रियां बनाई हैं, प्रानी, चित्रनी, शङ्कनी, हस्थनी, और डङ्किनी, इन में सर्वोत्तम प्रानी स्त्री हैं और नहीं चास्तव में स्त्री है, रोष सब उस से हीन श्रेणी की हैं।

सिद्धराज—इन में से एक एक का गुण कहो जिससे

में समभू कि कदाचित् कोई वास्तव स्त्री मैंने देखो वा नहीं।

रणमल-पद्मनी के मुख का वर्ण कमल को न्याई खिला हुआ होता है उस के वर्ण में कभी परिवर्तन नहीं थाता, विम्बा धरी, मदिराक्षो, सौरमाङ्गो, निश्छला, पति-परायणा, निर्भया पर पुरुषानपेक्ष बुद्धि, और वाह्य अलंकार की उपेक्षा रखने वाली, इस प्रकार को स्त्रो में एक प्रकार का आनन्द होता है, जो दिव्य छीक से अन्यत्र कहीं भो प्राप्त नहीं हो सकता इस प्रकार को स्त्रियां सती होतो हैं जो मृत्पति की देह के साथ ही चिता में बैठ कर भरमलात् हो जाती हैं, चित्रनो इस से निचलो श्रेणो को हो तो है, वह भी रूपवती होतो है, परन्तु समय समय पर उसके मुख का वर्ण बद्लता रहता है, ओष्ट इसके भो पतले होते हैं, यह अलंकार और भूषणों की प्यारी है, यह प्रायः नेत्र के विकार ओष्टकी फड़क और हाथ की अ'गुलीयों के संकेत से बात चीत करतो है, इस की श्रकृति तभी तक दृढ़ और स्थिर रहतो है जब तक कि लज्जा से विवश रहतो है, इसके शिरके केशों से सुगन्धि नहीं निकलती हां यह सुगन्धित इतर और **फु**लेल में बसी रहना चाहती है। तीसरे प्रकार की स्त्रो शंखिनो है, इस का मुख शंख के समान खुळा हुआ वा बंद और इसो प्रकार की स्वर उस के मुख से निकलर्ती है प्रायः यह सुनने में मधुर होती है परन्तु उस में विगुणता छुपी रहती है इसका रूप कमी २ बहुत ही सुन्दर हो जाता है, परन्तु इस का मन अल्यन्त चंचल होता है यह धर्म कर्म को तुच्छ समभती है, जैसा समागम मिला उसके अनुकूल हो गई, संगीत को बहुत प्यारी होती है, और इसी प्रकार मनुष्यों को पसन्द करती है, यह मायाविनी होती है, माता पिता के साथ कभी सत्य और हित का व्यवहार नहीं करती प्रत्युत इस प्रकार का वेश बनाप रखती है कि वह इस को सर्वधा बाला वा भोली समभते रहते हैं, और यह किसी को छलने में बुराई नहीं समभती।

चतुर्थ प्रकार की स्त्री हस्तिनो है (यथा नाम तथा गुणः ) जिसके होंठ मोटे होते हैं, प्रत्यक्ष में उद्श्ड प्रकृति रुवार्थ परायणा इसका कोई नियम नहीं होता, सम्बन्धीयों से द्रोह करने वाली प्रायः इसके भ्रूयुग मिले हुए होते हैं, उदर बाहर की ओर निकला हुआ, हाथ पाओं कुचेल पति को अंकुश रूप लोह मय हाथों से वश में रखने वाली, रूपया भूपण और वस्त्रआदि सांसारिक वार्तो को धार्मिक कर्तव्यों से भी अधिक आवश्यक समभने वालो, यह पतिको इस प्रकार पंजे में द्योचे रखती है कि वह दिल नहीं सकता, पश्चनी का पति तो राजा होता है, चित्रनी का पति भी उपेक्षा छत अधिक स्वतंत्र होता है, शंखनों के पति को बंधन और स्वतंत्रता दोनों ही सामान्य रूप से होते हैं, हस्तिनो का पति आयु भर जोरू का दास, स्त्री पूजक और स्त्री का कीत अनुचर बना रहता है, हिन्तिनी प्रकृति की गम्भीर होती, है,

पुरुष की मारधाड़ और कठोरताओं को सहन करती हुई भी उसको अपने जाल से निकलने नहीं देती, इसका स्वभाव अध्यन्त नीच होता है, छल और कपट इसका स्वाभाविक गुण हैं और धर्म कर्म सर्विषा दिखावे का होता है जिन में थोड़ा भी तत्व नहीं होता, पांचवीं स्त्री, डंकनी होती है, यह पद्मनी से सर्वथा प्रतिकूल होतो है उस में यदि सुशोलता है तो इस मैं वे गुण हैं जो खुशालता के पोछे लाडी लिये फिरतो है ।

सिद्धराज – तुम्हारो इस लम्बो चौड़ी वक्नता का सारांश यह है कि पदानी स्त्रो ,सब से उत्तम है, मैं इसकी अब तक भ्रम समभता था, परन्तु सचमुच मुभे मानना पड्ता है कि मैंने आज तक ऐसो स्त्रो नहीं देखी।

रणमल—द्यही कारण है कि आप को जोवन का वास्तव में सुख नहीं मिला है यदि पद्मती किसी गृह में होती है तो न वह आमोद प्रमोद को दूँ दता है और न उसे कभी ब्याकुलता होती है, इस प्रकार की स्त्री बड़े भाग्य से प्राप्त होती है और यदि पुरुष भिक्षुक भो हो तो वह अपने आपको राजा से अधिक भाग्यवान समकता है।





### सातवां परिच्छेद ।

# पद्मनी

सुशोल स्त्रो पुरुष का सीभाग्य है।



द्धराज—रणमल ! तुमने पद्मनी की अध्यन्त प्रशंसा को, परन्तु यह कैसे सम्भव है, कि प्रतिकूल दशा के होते हुए भी इस प्रकार की स्त्री सदेव सुख और आनन्द की कारण बनी रहे, ऐसी अव

स्थाओं में तों स्त्रो और भी विपति और बोक रूप होतो है।

रणम — महाराज ! आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं जिसका कोई भी उत्तर नहीं हो सकता, संसार स्वयं एक विस्तय और उद्घिग्नता को स्थान है यहां राजा रंक कोई भी सच्चे अर्थों में सुखी नहीं रह सकता, हां जहां तक संसार के अम्पूर्ण सुखीं का सम्बन्ध हैं उसकी प्राप्ति में प्रानी सहायक होती है, सम्भव है कि वह बिपत्ति में कोई सहायता न कर सके परन्तु उसकी विद्यमानता अपने सुख कर प्रभाव से शून्य नहीं रहती।

#### सिद्धराज-किस प्रकार ?

रणमल—जिस प्रकार अन्धकार में दीपक प्रकाश का साधन बन जाता है, जिस प्रकार डूबने चाना एक लकड़ी का आश्रय पाकर बच जाता है, उसी प्रकार भाग्यवान नर कष्ट और विपत्ति में पद्मनी स्त्री के संसर्ग से अपने दुःख के भार को सदैव हलका पाता है।

सिखराज—मैं कैसे मानू कि यह बात सत्य है, मान लो कि मैं राजा हूं, सोना, प्रजा, कोष, देश का प्रबन्ध, न्याय शासन आदि अनेक प्रकार की सहस्रों अनुकूल और प्रति-कूल दशाए साथ रहती हैं, यदि पश्चनी स्त्री मिल गई तो सब बातों में उसका जमाव रहेगा, यह कैसे हो सकता है ?

रणमल—जैसे एक घड़े जल के अन्दर केवल दो चार गुलाब के इतर के विन्दु पड़ जाने से वह जल सुगन्धित हो जाता है, बैसे ही पधनी का संसर्ग मनुष्य के जीवन की प्रत्येक दशा में अपना प्रभाव दिखलाता है, पधनो स्त्री की प्रकृति अत्यन्त मृदु और स्निग्ध होती है मृदुल वस्तु बड़ो बलयुक्त होतो है, वह पुष्प के हृद्य को अपना सिंहासन बना लेती है, और भाव रूप से वहां वैठी हुई उसके प्रत्येक कार्य्य को उज्वल, मनोहर और शोभायमान बना देती है, पद्मनी का पति अधिक साहसी न्यायो, अधिक परिश्रमी, सदाचारी और सुखो हो सकता है क्यों कि शीलवतो स्त्री का भाव साहस देता हुआ प्रत्येक समय और प्रत्येक कार्य्य में उस को दिखाई पड़ता है।

सिद्धराज -तुम्हारे कथन से पाया जाता है कि पश्चनो अपने पति को एक मात्र अपनी ओर भुका लेती है, और तुरुप को उसके ध्यान के अतिरिक्त और कोई काम नहीं रहता, फिर तो पुरुप को स्त्री परायण बनाने वाली हो गई।

रणमल-यही तो बात है जिसको बहुत थोड़े मनुष्य समभते हैं पद्मनो का संसर्ग पुरुप के कंट में चम्पा की माला है, सुगन्धि और शीतलता देती रहती है, परन्तु कंठ पर भार प्रतीत नहीं होता यह स्त्री ईर्या च द्वेप से परे रहती है, और क्यों कि उस के हृद्य में स्वाभाविकता मत्सर नहीं होता, उसका पित अपने विचारों में स्वतंत्र रहता है, उस के प्रेम में लीन रहता है, और उस का मन दूसरी ओर नहीं भुकता क्यों कि सुख वा आनन्द की सम्पूर्ण सामग्री की स्यूनता को पद्मनी का हृद्य पूर्ण करता रहता है।

सिद्धराज — रणमल ! तुम ऐसी धात इस समय कर रहे हो जो केवल कराना मात्र ही है, और करणना की दृष्टि से भत्य है, अथवा यह बात है कि तुमको स्त्री का अभी तक अनुभव नहीं हुआ है, मैंने आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी, मन में अभिलापा रहती है कि राज्य कार्य के दुःखदाई व्यव्या से अवकाश पाकर किसी स्निग्ध हृदय के पास बैठ कर दो घड़ो चिन्ता को दूर कक, परन्तु आज तक तो मुक्ते



ऐसा अवसर और स्निग्ध हृदय नहीं भिला मविष्य को ईश्वर जाने।

रणमल—तभी तो आप को मेरे कथन के सत्य होने में सम्देह है, यदि आप ने कभो अपने दरबारो अथवा सेवक के पास भी ऐसी स्त्री देखी होती तो भूल कर भी ऐसी शुका न करते।

सिद्धराज—क्या साधारण जनों को भी विद्यानी स्त्री मिल जाती है ?

रणमल क्यों नहीं, वर्ष ऐसी स्त्रियों का तो जन्म भी बहुधा प्रायः निर्धन मनुष्यों के घर में होता है, परमेश्वर की दया केवल राजा और धनिक मनुष्यों तक ही नहीं, सब पर समान रूप से है।

सिद्धराज—एणमल ! सत्य कहना, तुम ने कभो ऐसो स्त्री अपनी दृष्टि से भी देखी है अथवा कथनमात्र में ही आई है ?

रणमल—हां श्रोमान्! मैंने देखी है, एक्सनो स्त्री कोई बनावटी कथा तो नहीं है, सचनुच वह है, हां क्यों कि वह नीलाम की वस्तु नहीं इस लिये उस पर सामान्य लोक की हिं नहीं पड़ती और वह जिसके अर्थ ब्रह्मा ने बनाई है, उसी के जीवन के शानन्द का कारण बनती है।

सिद्धराज-यदि तुम ने दैखी है तो मुफे भी दिखाओं और कोई ऐसा उपाय करो कि एक्सनो स्त्री मेरे महल में या जाए।

### ८ पतिभक्ति 2

रणमल दो चार क्षणों के लिये चुप रहा, उसकी स्त्री स्वयं सदाचारिणी और पितव्रता थी, इसके अतिरिक्त मनुष्यों को इन बातों में बड़े कप उठाने पड़ते हैं, कौन आने किस का स्वभाव किस प्रकार का हो उसने उत्तर दिया, भगवन ! दिखाने को तो मैं दिखा दूंगा, परन्तु आप को विश्वास कैसे आएगा, सम्भव है आप के मन मैं परीक्षा लेने का भाव उत्पन्न हो और यह परीक्षा विपत्ति के रूप में बदल जाए।

रणमल — यदि ऐसा भाव है तो फिर किसी कुँ वारी पद्मनी कन्या का अनुसन्धान करी, क्या तुमने ऐसी कन्या देखी है ?

> रणमल—हां, भगवन् ! देखो है । सिद्धराज—कहां देखी है ?

रणमल-इसी गुजरात के सोरठ प्रांत में मक्ष्योड़ी नाम का एक गांव है, यात्रा करते मेरा वहां से गमन हुआ, एक कुम्हार वहां रहता है, उसकी कन्या पद्मनी है।

सिद्धराज—कुम्हार के घर पद्मनी का जन्म हो, यह आश्चर्यका विषय है।

रणमल—इस में आश्चर्य की बात कीन सी है, पर-मातमा जो चाहे सो करे, यदि सर्प के सिर में मणि, और गज के मस्तक में मोती, और मेंढ़क के सिर में जहरमोरा उत्पन्न होता है और हो सकता है तो किसी अधम मनुब्य के घर में पद्मनी का जनम होना क्या आश्चर्य की बात है, इस संसार में दो चिरोधी भावों का होना सम्भव है, जब राक्षसों की वंश में प्रहलाद जैसा भक्त, बिल जैसा दानो और रावण जैसे प्रिंडत ने जन्म लिया तो बिचारे कुम्हार ने क्या अपराध किया कि उसके घर में एश्वनी का जन्म न हो, यह स्वयं भी बहुत सदाचारी और धर्मातमा है।

सिद्धराज—तुम्हारा कथन तो सत्य है, परन्तु चारन का राजा और कुम्हार को कन्या से विवाह करे संसार क्या कहेगा?

यह बात खुन कर रणमल के हाठों पर द्वी हुई

मुस्कराहट के चिन्ह प्रगट हुए सिद्धराज की उस पर दृष्टि

पड़ी, यह कांप गया, सिद्धराज बड़ा उप्र राजा था, उसने

पूछा, तुम मुस्कराते क्यों हो है सिद्धराज प्रत्युत्पन्न मीत

था। उत्तर दिया—मुफे एक ओर तो उस कुम्हार की कन्या
के भाग्यों पर हंसी आतो है, दूसरे शास्त्रकारों पर, क्योंकि वे लिख गये हैं कि द्विज शूद्रों की कन्यामों को जब चाहे विवाहले, परन्तु एक भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ऐसा
नहीं है जो इस आहा। का पालन करता हो, मेरी ह'सी का
तीसरा कारण यह है कि राजा सब कुछ कर सकता है, समर्थ

है, परन्तु उस को भी इस रत्न की प्राप्ति के लिये

कितना के छ उठाना पड़ा और जाति पान्ति की भ्रान्ति मूलक
रीति का आहर करना पड़ा है।

सिद्धराज—तुमने सत्य कहा है और तुम्हारा हंसना वास्तव में डोक है राजा को संसार में स्वतंत्रता कहां है,

#### ट्र पति·भक्ति 22 विकास

उसको अपने पुत्र और कन्यायों तक के विवाह में सामान्य जनों का मुख देखना पड़ता है, देश की हानि और लाभ, और मंत्रियों का सम्मति के आधोन चलना पड़ता है, इस विषय में तो साधारण स्थिति के मनुष्य मुक्त से सहस्रगुणा अधिक स्वतंत्र हैं मैं इसको स्वीकार करता हूं परन्तु तुम्हारो सम्मति क्या है ?

रणमल—भगवन्! मेरी सभ्मति क्या है ? कुछ नहीं, जो आप आज्ञा देंगे में उसोका पालन करूंगा, जिस प्रकार मन इन्द्रियों से जो काम चाहे लेलेता है आप गुजरात देश के मन¦हैं, गुजरात शरीर है, और आपकी प्रजा जिसमें भार दसवन्धा वारूद आदि सभी मिश्रित हैं, हाथ पाओं और इन्द्रियां हैं आप आज्ञा दें वही करूं॥

सिद्धराज—मेंने विचार कर लिया, तुम जाओ फिर दोवारा उस कम्या को देल आओ, यदि उसका विवाह नहीं हुआ है अथवा उस कुम्हार ने उसकी मंगनी अभी तक किसी के साथ नहीं की है, तो तुम उसे खमभा बुभा कर मेरे साथ विवाह कर देने में सहमत करलो, और जब वह अङ्गोकार करे, तब में स्वयं वेप बदल कर वहाँ चलुंगा और कम्या को कन्या के पिता के सहित पाटन नगर में लाऊंगा, सोरठ देश का राजा राखनगार है, जब तक कुम्हार स्वयं यहां न आजाए में भिववाह के लिये उसे विवश न करूंगा, कीन जाने इसका पिर्म्श्वाह के लिये उसे विवश न करूंगा, कीन जाने इसका पिर्म्श्वाह के लिये उसे विवश न करूंगा, कीन जाने इसका पिर्म्श्वाह के लिये उसे विवश न करूंगा, कीन जाने इसका पिर्म्श्वाह के लिये उसे विवश न करूंगा, कीन जाने इसका पिर्म्श्वाह के लिये उसे विवश न करूंगा, कीन जाने इसका पिर्म्श्वाह के लिये उसे विवश न करूंगा, कीन जाने इसका पिर्म्श्वाह के लिये उसे विवश न करूंगा, कीन जाने इसका पिर्म्श्वाह के लिये उसे विवश न करूंगा, कीन जाने इसका परिम्श्वाह के लिये उसे विवश न कर्का अपकी आहा।

# श्राठवां परिच्छेद ।

यत्न

होगा भाग्य से होगा काम करना त्रावश्यक है।



णमल पाटन नगर से चल पड़ा, उसके साथ चार और भाट थे, जिनको लोग, लाल, भङ्गर चिच और उबल कहते थे, कई दिन के पश्चात् यह मभयोड़ी पदुंचे भू किसी धर्मशाला में ठहरे, हड़मती यद्यपि जाति का कुम्हार था परन्तु दूसरे राजा

की प्रजा था उस पर किसी प्रकार का बलात्कार नहीं किया जा सकता था भारों ने परस्पर मंत्रणों की, वहां के सेठ कर्मचम्द रीकमचंद और साधु कृष्णदास को अपना सहायक बनाया सेठ की पंक कोठी पाटन नगर में थी वह अनायास ही इनका साथी बन गया, कृष्णदास से हड़मती का प्रेम श्रद्धा थी, उस-ने भी समक्षा कि इनका साथ देने में कोई हानि नहीं है और सबने भली भान्ति हड़मती से मेल मिलाप कर लिया तो फिर सिडराज की इच्छा प्रकट करने का साहस हुआ।

मनुष्य के कोई कार्थ्य सहसा नहीं होते, पहिले इच्छा होती है, इच्छा अपने साथ साधन और सामग्री लाती है, साथी और सहायक मिल जाते हैं यदि इच्छा की नींव इद हो तो वह काम सिद्ध हो जाता है और उसमें यदि किसी कारण से निर्यलता है तो वह सफलता तक नहीं पहुंचतो वरञ्च बुराई और विनाश का भी कारण बन जाती है, मनुष्य जो कार्य करना चाहे उसके आरम्भ करने से पूर्व विचार ले कि कहा-चित इस कार्य्य की सिद्धि में कोई लज्जा, भय अथवा असत्य भाव तो नहीं है, केवल यही तोन बाते विचार करने के योग्य हैं, यही वस्तव में पाप और अपराध है जिनमें यह तीन दुर्भा वनाएं न होंगी वही वास्तव में सिंह पुरुष है और जिसमें हय होगा, व मायावी, कपटी और विश्वासघाती होगा और उसका कार्क्य केवल उसके लिये ही नहीं वरञ्च औरों के अर्थ भी लज्जा और विस्मय का हेतु होगा।

पांच भाट सेठ और साधु को लिये हुए इड़मती के घर पहुंचे उसने उनका आद्र सत्कार किया, बैठने के लिये आसन दिया।

अवसर जानकर साधु कृष्णदास ने कहा "हड़मती। तुम्हारी कन्या रानकदेवी सयानी शोगई है, अब उसका विवा-ह कर दों"।

हड़मती—भगवन् ! मुके स्वयम् चिन्ता है, परन्तु क्या कर्क, कोई वर नहीं मिला ।

कृष्णदास—तुम को स्मरण होगा, मैंने कहा था, कि रानकदेवी बड़ी माग्यवती है। हड़मती—आप का कथन मुक्ते स्मरण है, और में आप के कथन पर विश्वास भी रखता हूं परन्तु ज्योतिषयों ने इस की दुर्भाग्या भी उहराया है।

कृष्ण दास—वे ज्योतिषो कौन है, मैं भी तो सुन्। हड़मती चुप हो गया, मन मैं आया कि रानक का भेद प्रकट कर दे परन्तु संभल गया, बात टाल दी, बोला ''मेरे देश के ज्योतिषी ने कहा था'।

कृष्ण दास— ज्योतिषियों की बातों को दूर कर दो, यह बताओं कि यदि कोई अच्छा वर मिले तो तुम अपनी कन्या का विवाह शीव्र कर दोगे वानहीं।

हड़मती—"अग्धा क्या चाहे दो आंखें" विवाह तो इस का अवश्य होगा कत्या माता पिता के घर कहां रही है, कत्या नदी, मेघ, मुका हीरा आदि इन का जन्म कहीं होता है और वास कहीं और स्थान पर; शास्त्र पेसा कथन करते हैं, इस को मेरे घर तोरहना ही नहीं है, परन्तु उतावली मैं नहीं कक गा।

कृष्ण दास—तुम बुद्धिमान मनुष्य हो,तुम ने इस समय नया अच्छी बात कही हैं जो किसी रसिक कवि के मुख से और भी भली जान पड़ती, हां सेठ कर्मचन्द को इस का अर्थ तो समका दो।

हड़मती हँसा "महायुज । नदी पर्यत से निकलती है, पर्यत ही उस के माता पिता हैं, परम्तु वह पिता के कुल को त्याग करके सहकों कोस की यात्रा करती हुई अपने आप को

## ८ पतिभक्ति 2

विस्तृत और गम्भीर लिल से युक्त और बहुत सामग्री वाली बना कर समुद्र के हदय में ऐसे समा जाती है कि फिर हूं ढने से भी उसका चिह्न नहीं मिलता, इसी प्रकार भगवन! कत्या माता पिता के गृहमें जन्म तो लेतो है, परन्तु हाथ पांशों सम्भाल कर, दान पौतुक आदि भाग को लेकर, पित के गृह में चलो जाती है, और वहां अपना पहला नाम और चिह्न मिटा देती है, कोई उस का नाम नहीं लेता पित पुत्र को माता कह कर पुकारता है, सास श्वसुर भी अमुक्त की माता अमुक्त की वहु कह कर बुलाते हैं।

कही है, इसी प्रकार भक्त जन भी भगवान का नाम लेते हुए तन्मय हा जाते हैं और उसी की सत्ता का भजन करते हुए अपनी सत्ता को मिटा देते हैं, कैसा हृदय ग्राहो उदाहरण कहा है, और मेघ से कत्या की उपना कैसी है!

हड़मती—भगवन ! मेघ समुद्र से उरान्न होते हैं भाष वन कर उत्पर उड़ते हैं वायु उनको उड़ा छै जाती है और स्थान स्थान पर उससे वर्षा होती है वह पृथ्वी में प्रविष्ट हो कर अनेक प्रकार के वृक्ष, अन्न, फल, फूल सब को हो उत्पन्न कर के पृथ्वी को हरा भरा कर देते हैं, इसी प्रकार कन्या माता पिता से उत्पन्न हो कर अन्य स्थान पर पुरुष से ब्याही जातो है और उस के हृदय को अपना स्थान बना कर, उस को सन्तानवत, प्रतिष्ठावान, और बलवान दनाती है।

टू. यहा

कृष्ण दास—वाह भाई वाह! बहुत अच्छे, भक्त भी तो ऐसा ही करते हैं, मनुष्यों के कुल में जन्म लेकर वे गुढ़ के कुल में सम्मिलित ईश्वर की प्राप्त करते हैं, अर्थात् ईश्वर के साथ उनका विवाह होता है और वे कन्या के समान अपनो जाति और सत्ता को मिटा कर दया धर्म और परोपकार का जल इस संसार में बरसाते हैं और जगत् सुन्दर हो जाता है, देखो इसी भाव को गोसाई नुलसीदास जो ने इस प्रकार कहा है।

हो जानत प्रीत, रीत, रघुराई।

ही नाते, सब हाते, कर राखे राम स्नेह सवाई ॥

यदि भक्त न होते तो यह संसार महान् कुरूप और बड़े कष्ट का स्थान होता भक्तों से यहां शान्ति आती है और उन को देख कर संसारी लोग भी उपकार करने लगते हैं। और मोती से कन्य। की तुलना कैसे हैं ?

हड़मती—मोतो सीप के गर्भ से दरपन्न होता है, समुद्र तल में न कोई उसे देखता है और न उसका आदर होता है, परन्तु वहां माता के उदर से जब बाहर निकलता है तो जोह-रियों के द्वारा वह राजा महाराजाओं तक पहुँच कर उन के मुकुट पर प्रकाश करता हुआ मुकुटमणि कहलाता है।

रुष्ण दास—वाह जी वाह । यही दशा भक्त की भी है, अपने देश में उसे कोई भी नहीं पूछता कहावत प्रसिद्ध है

क्ष पति भक्ति 22 of dislance which lends up 00 enchardment."

" घर का जोगी जोगना अन्य गाओं का चिद्ध ' परन्तु पर-देश में लोग उसका आदर करते हैं" और कृष्ण दास कुछ कहने ही को था कि सेठ कर्मचन्द टोकमचन्द ने रखमल को कहा " कहां राम राम कहां टांय टांय " आये थे किसी और काम के लिये, साधु ने गम रौला मचा दिया, यदि यही दशा रही तो फिर वर्षों ब्यतीत हो जाएंगे बातचीत क्या होगी।

कृष्ण दास और हड़मती को कुछ अनुचित सा जान पड़ा, परश्तु दोनों चुप हो गए, अवसर देखकर रणमल बोला "हड़मती और कृष्णदास दोनों ईश्वर भक्त हैं जिन का जैसा भाव होता है वही उनको स्भता है इन की बात चीत बहुत अच्छी है, परन्तु साधूराम जी! हड़मती से आवश्यक बात का निर्णय कर लीजियेण रणमल का अन्तिम वाक्य सुन कर हड़मती चौकन्ना हो गया, क्यों कि वास्तव में वह नहीं जानता था कि यह लोग विशेष प्रयोजन से यहां आए है, परन्तु वह चुप रहा।

क्रुडणदास—हां, हड़मती ! तुमने कहा था कि कन्या का विवाह मैं शीव्र नहीं करूंगा, इसका, क्या अभिन्नाय है ?

हड़मती -- उतावली का कर्म प्रेत कर्म होता है, जब तक मनुष्य भली भांति विचार न कर ले तब तक कोई काम न करे, नहीं तो यह कहावत इस पर घटती है --

> बिना बिचारे जो करे, सो पाछे पछताय। काम बिगाड़े भ्रापना, जग में होत हंसाय॥

inst

तीन बातें हैं, जिनका विचार कर लेना आबश्यक है. सब से पहली बात वर है फिर घर कुल है इन के पश्चात् यह देखना चाहिए कि इस विवाह करने से कन्या शसन्न रहती है वा नहीं और जब इन बातों की ओर से सन्तीप हो जाए तब विवाह कर दे।

कुष्णदास—वर अच्छा, घर अच्छा, कुल अच्छी, सब कुछ अच्छा है यदि तुमको इन सब बातों से सन्तीय हो जाए फिर तो विवाह कर देने में कोइ बाधा नहीं है न ?

हड़मती—मेरी अन्तिम बात रह गई, जब तक मुफे विश्वास न हो जाए कि कन्या प्रसन्त रहेगो तब तक मैं विवाह का साहस न करूंगा।

रुण्यदास—हां इस ओर स्ने भी निश्चिन्त रहो, और तो कोई श'का नहीं?

हड़मती—किस्ये, ऐसा वर आप ने कौन सा देखा है ? मैं सुन तो लूं तब आप को उत्तर दूंगा।

कृष्णदास —वर जाति का चित्रय है बहुत धन सम्पति और प्रतिष्ठा वाला है।

इड़मती—परन्तु मैं तो क्षत्रिय नहीं हूं, कोई क्षत्रिय कुम्हार की कन्या कैसे ब्याहेगा, उसके माई बन्धु क्या कहेंगे, और फिर मुके भो तो अपनोजाति का विचार है।

हड़मती के अन्तिम वचन की उष्णता ने सेठ कर्मचन्द्र के गए को अपनी मर्यादा से ऊंचा चढ़ा दिया, उस से न

#### ८ पति-भक्ति 2

रहा गया, अपने भाव को शान्त रखने की शक्ति भी किसी २ में होतो हैं, उसने नाक भौं बना कर कहा "हड़मती ! बुद्धि मारी गई है, तू अपनी िध्यति का विचार नहीं करता, देख यह पाटन नगर से पांच मनुष्य आ गए हैं और इसी अभिप्राय से आये हैं।

हड़मती हंसे "सेठ जी! आप बुरा क्यों मान गये,
मैं इन लोगों से मिल चुका हूं, यह महाराज सिद्धराज के
भाट हैं, हां, इस में सन्देह नहीं कि यह मैं नहीं जानता था कि
यह मेरी कन्या के सम्बन्ध में बात चीत करने आये हैं,
अस्तु अच्छा हुआ जो आप ने बता दिया, मैं कन्या का पिता
हूं यदि इस प्रकार सावधानी से बात करता हूं तो क्या बुरा
करता हूं राजा प्रजा सब को अपनी कन्या की भलाई का
विचार होता है, आप कुपित क्यों हो गए।

रणमल — इड़मती! सुनो, सेठ जी कुपित नहीं गये, तुम इसी स्थान के निवासी हो इन का स्वभाव जानते हो, यह बड़े उतावले हैं, इनका अभिष्राय इस बात के करने से यह था कि किसी प्रकार इस बात का शीव्र निर्णय हो आए, उन्होंने तुम्हें बता दिया तुम्हारी कन्याके सम्बन्ध में बात चीत करने आया हूं इस लिये अब मुभे बात करने का साहस हुआ हैं।

हड़मती—कविराज जी ! अप जानते हैं मैं निर्धन महुष्य हूं एक तो निर्धन दूसरे नीच कुछ में जन्म लिया है, हम कंगालों को पूछता कीन है, यह कुछ, मगवान ही की कुण है कि आप यहाँ आए हैं, क्या आप किसी कुम्हार की ओर से सन्देश लाए हैं।

रणमल-महातमा ने तुम को कह दिया है कि तुम्हारी कत्या का अभिलाघी एक उच्च कुल का मनुष्य है।

हड़मती—रणमल जी। परन्तु आप जानते हैं, विवाह, सगाई, और मित्रता सदैव बराबर वालों ही में अच्छे रहते हैं, अधम जनों के साथ सम्बन्ध करने से उच्च पुरुषों की प्रतिष्ठा नहीं रहती, दोनों हो साधारण लोगों को दृष्टि में पतित हो जाते हैं।

रणमळ — ऐसा न कहो, बड़ों के साथ सम्बन्ध करने से कोटों का आदर बढ़ता है और बड़ों का यश और भी अधिक म् होता है हि

हड़ मती—मैं आप के कथन का विरोध कैसे करूं, मैंने आज तक किसी छोटे बृक्ष को बड़े बृक्ष को छाया तले फूलते फलते नहीं देखा, इसी प्रकार मनुष्यों की भी दशा है।

रणमल—चन्दन से मिलकर प्रग्ड आदि वृक्ष भी सुंगन्धित हो जाते हैं, यह तुमने सुना ही होगा।

हड़मतो—सुनने को तो मैंने अवश्य सुना है, परन्तु कभी अनुभव नहीं किया कौन जाने यह कवियों को अत्युक्ति हो, परन्तु रणमल जी! यह आप जानते हैं यदि नीच कुल का निज्य उच्च कुल की कन्या को ज्याह लाए, तो वह तपस्वी न इधर का रहा न उधर का रहा, उच्च कुल वाले तो न उसे न

# ८ पतिभक्ति 🤰

कभी अपने अन्दर बैठने के योग्य समर्भेगे, और नहीं वह अपने पूर्व बान्धवों में बैठने को अच्छा समभोगा, और यदि ऊंची कुछ का मनुष्य नीच कुल से कोई कन्या व्याह ले तो वह अपने साधियों की दृष्टि में कंटक बना रहेगा और निर्धन स्त्री को ऊंचे वंश की स्त्रियां घुणा को इष्टि से देखेंगी सारांश यह है कि इस प्रकार का सम्बन्ध दोनों दलों के लिये हानिकर है, अच्छा यहां है कि बड़े बड़े लोगों के साथ सम्बन्ध जोड़े और छोटे अपने समान स्थिति वाले मनुष्यों के साथ, मैं नहीं समभता कि कोई उच्च पदवी का मनुष्य मेरी कन्या के साथ विवाह कर के प्रसन्न रहेगा एक तो कन्या का जीवन विपत्ति का जीवन हो जाएगा और जगत् मेरी ओर व्यर्थ उंगुली करेगा, आदर और प्रतिष्ठा का बढ़ना तो एक ओर रहा।

रणमल—बातें तो तुम अनुभव को कर रहे हो, 'परन्तु पांचों उंगुलियां समान नहीं होतीं, जिस समय तुम सुन लोगे कि तुम्हारी कन्या का अभिलापी कौन है और किस विचार से विवाह करना चाहताहै तो मुक्ते आशा है कि तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा।

हड़ मती—मेरे स्वीकार और अस्वीकार के सम्बन्ध में अभी से कोई सम्मति करना उचित न होगा, आप को कदाचित् यह पता नहीं है कि मैं और भांति का मनुष्य हैं, मुक्ते संसार के धन और आदर की आवश्यकता नहीं है और न में अपनी जातीयता को कल्क्क लगाना चाहता हूं, हां क्यों कि आप इसी विचार के लिये आये हैं, आप कहिये, मैं सुन लूं कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाने का विचार किस राजपूत को है, उस समय मुक्ते और भी अपने भावों को प्रकट करने का अवसर मिलेगा।

# नवम परिच्छेद।

# हीला हवाला

"लौफ की हालतमें मुमुक्त होते से काम लेता है"



ड़मती—हां महाराज! उस राजपूत के नाम से मुफे भी तो परिचय दीजिये।

सेठ कर्मचन्द - इड़मती! तुके क्या हो गया है, क्या तू नहीं जानता कि ये किस के भाद है।

हड़मती—यह तो मैं जानता हूं, परन्तु इनको मैं यह तो नहीं जानता कि किसने

मेरे मासे भेजा है।

### ट्र पति-भक्ति 22

सेठ – ये जिस के भाट है उसी ने तो इन को भेजा होगा, ये और किसी के नौकर तो नहीं है, राज पुरुष प्रत्येक मनुष्य की सेवा तो नहीं किया करते फिरते।

हड़मिति—सत वचन, किह्ये रणमरू जी आप क्या आज्ञा करते हैं।

रणमल—में महाराज सिद्धराज जयसिंह, गुजरात नरेश की ओर से तुम्हारे पास आया हूं, और यह सन्देशा लाया हूं कि तुम रानक देवी को महाराज की पटरानी बनने के लिये मेरे अर्पण करदो।

हड़मिति—इस का प्रमाण?

अब तो रणमल पर बज्जपात हुआ, वह पाटन नगर से रानक का पता लेने ही के अर्थ निकला था, यह आशा कब थी कि वह उसे अवश्य ही मिल जाएगी और वह इसे ले जाकर राजा की सेवा में भेंट करेगा, यह तो समय की बात थी कि मभयोड़ी आते हो उस को पता लग गया, नहीं तो पद्मनी स्त्रियें कहीं मारी गारी तो नहीं फिरतीं, पता नहीं पृथ्वी सूर्य्य के चारों ओर कितनी बार घूमती होगी, तब जा-कर कोई पद्मनी संसार में जनम लेती होगी, परन्तु वह बुद्धि-मान मनुष्य था सोच विचार कर बाला "मेरी यहां पर विद्य-मानता ही ख्यं एक प्रमाण है"।

हड़मति—देखिये कविराज जो ! मैं गंवार मनुष्य हूं, केवल साधारण संस्कृत मैंने सिन्ध देश में रह कर पढ़ी है परन्तु इतना ज्ञान तो मुक्त को भी है, कि आप इस अभिप्राय से यहां नहीं आये थे, कि मेरी कन्या को महाराज सिद्धराज जी के पास है जावें, प्रथम तो आप कई दिनों से मुक्ते मिलते रहे हो, कभी उस को प्रसंग ही नहीं चलाया, दूसरे यद्यपि सिद्धराज जी गुजरात के राजाओं में मुकुट हैं परन्तु यह राज्य राखनगार का है, राजा से पूछे विना कोई उस की प्रजा को नहीं लेजा सकता, तोसरे यदि आप इस संकल्प से आये होते. तो यथा सम्भव किसी कुम्हार के द्वारा संदेशा लाए होते, चौथे मुक्ते सन्देह है कि सिद्धराज जैसा प्रतापी राजा कदाचित कुम्हार को कन्या को अपनी रानी बनाना पसन्द करेगा, राजा राजा ही है और कुम्हार कुम्हार ही है, पांचवां कोई बुद्धिमान् राजा इस प्रकार के कठोर और दुःसह संदेश नहीं भेजता, छठे मैं कन्या का पिता हूं, राजा को किसी अंश तक मेरे मनके मार्चों का ध्यान रखना चाहिये था, आठवां आपके पास मेरे राजा राखनगार की कोई लिखित आहा नहीं है, और न उनके दरबार का कोई अहलकार आप के साथ है जो मुक्ते आप के कथन का विश्वास दिलाए संभव है यहां आकर मेरो कन्या को देख लिया हो अथवा और किसी ने आपको भेजा हो, विना आश्वासन के मैं आप पर कैसे भरोसा करू'।

बात युक्ति युक्त थी, रणमल अपनी कविता को भूल गया, उसने उत्तर देने को दे दिया, परन्तु भूठ के पांव नहीं

## <u>९ पति-भक्ति ३</u>

होते, वह सिद्ध न कर सका कि उसका आना सिद्धराज की ओर से हुआ है।

संसार में इसी प्रकार जिस संकल्प जिस भाव और जिस इच्छा में इद्ता नहीं होती उसके प्रकट करने में सदैव मनुष्य को मुंह की खानी पड़ती है और उसके सम्पूर्ण यहाँ में निर्घलता और असारता रहती है, मनुष्य परमेश्वर की भक्ति करने चलता है, कठिन मार्ग को खीकार करता है परन्तु मन सांसारिक वासनाओं ,का लक्ष्य बना रहता है, ज्ञान हो भक्ति हो कर्म्म हो व धर्म हो, इनमें से कोई काम बिना गुरु की कृपा के पूर्ण नहीं होता, गुरु अपना आत्मिक बल देकर, भक्त, शानी, कर्मा निष्ठ, धर्मात्मा व योगी को पहले सत्य मार्ग पर चढ़ा देते हैं, तब उन में साहस इढ़ता पवित्रता और सद्याई आती है, और सत्सङ्ग में घर्म्म के सीवर्ण सिद्धान्त हृदयङ्गम कराके तब उनको धीरै २ तत्व भान देते हैं और मनोरथ सिद्ध कर देते हैं, प्रत्येक स्थान पर एकही नियम काम करता है, घटना और अवस्था में भेद हुआ करते हैं, यह सत्य है, रगुमल को रानक के पद्मनी होने का ज्ञान था परन्तु इसे सिद्धराज से आवश्यक और उचित तथा दढ़ कार्य्यवाही करवानी चाहिये थी, वह दढ़ संकल्प के बलसे यहां आता, उसे उस समय कंगाल मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार के सन्मुख ऐसी स्रक्षा न उठानी पड़ती और न निरुत्तर होकर यह दुर्वशाहोती।

रणमल को विस्मित देखकर सेठ कर्मचन्द टीकमचन्द बोला "हड़मती! क्या तुभे मेरा भी विश्वास नहीं है, तू जबसे यहां रहता है, मेरा तेरे साथ व्यवहार है, में भूठ नहीं कहूंगा, मैं इनको भली भान्ति जानता हूं, मेरा कथन मानले।

यदि आपकी बात मानलूं तो फिर मुक्ते क्या करना चाहिये।

सेठ-रानक देवी को इनके अर्पण कर देना चाहिये।

हड़मती—बहुत अच्छे; सेठ जो ! आप क्या कहते हैं, मेरा और आप का व्यवहार रुपया पैसा का है, परन्तु प्रत्येक विषय में तो मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता, कैसे सम्भव है कि कोई मनुष्य अपनी कन्या आपके कथन मात्र से ही किसी के अर्पण कर दे, यह आप समभ सकते हैं, संसार में मैं ही एक कम्या वाला नहीं हूं सब की सन्तान है, आप स्वयं न्याय कोजिये फिर यदि मैं मान भी छूं कि राजा सिद्धराज मेरी कम्या को अपनो पटरानी बनाना चाहते हैं, तो राजा की रानियां दोचार अझान मनुष्योंके साथ तो मैजीनहीं जासकतीं, उनका आदर प्रतिष्ठा का भी तो कुछ मान होता है यदि मैं आज अपनी कन्या पाटन नगर में भेज हूं, और राजा राखन-गार सुनले, और वह मुफ से पूछे कि तृने ऐसा क्यों किया तो मेरे पास क्या उत्तर है, जल में रह कर मकर को युद्ध के अर्थ आवाहन करना यह कौनसी बुद्धिमत्ता की बात है।

सेठ कर्मचन्द—त् वड़ा कहां का बुद्धिमान हो गया है, जो किसी पर विश्वास ही नहीं करता।

कृष्णदास — सुनो सेठ जी ? क्रोध करने की बात नहीं है, इस समय हड़मती ने जो कुछ कहा सत्य सभ्य कहा है, मनुष्य का गुण यही है कि बहजो कुछ करे सोच समभ करकरे, जो बिना विचारे कार्य्य करते हैं उनका परिणाम अच्छा नहीं निकलता इस में उतावली की क्या आवश्यकता है।

रणमल—उतावली तो मैं इसी हड़मती की भलाई के लिये कर रहा हूं। इस समय राजा का घ्यान इस की कन्या की ओर है, कल की न जाने क्या हो जाए, राजाओं की प्रकृति परिवर्तन शील हुआ करती है।

हड़मती—फिर जहां प्रकृति का ठिकाना न हो वहां अपनी कन्या न देना अच्छा है कोई मनुष्य इस भाव से तो सन्तान उत्पन्न नहीं करता कि उसको कू'ए में डाल दे, शास्त्र कहतं हैं, कन्या और गौ की स्थिति एक सी है उसकी जिह्ना नहीं होती जिसे चाहो उन्हें अपंज करदो, ननुनच नहीं करेंगी परन्तु यह माता पिता का धर्म है कि वे कन्यां के लिये योग्य चर ढूंढ़ें।

संठ—हड़मती नहीं मानने का, जाति का कुम्हार और भाट ब्रह्मणों को शास्त्र सुनाता है, कलियुग आगया इस में तिनक सन्देह नहीं है । हड़मती—कुम्हार के घर जनम होने से में मनुष्य से पशु तो नहीं बन गया और यदि कुम्हार ऐसो निर्लं जाति है तो फिर उसकी कन्या के लिये क्यों इतना आवश्यक विवाद करते हो, इस प्रकरण को दूर को जिये, जाने दो जिये।

सेठ-त् बहुत बातें करता है, इसका फल तुके भोगना पड़ेगा।

हडमती—यह क्यों ? मैं अपनी कन्या किसी अन्य जाति में नहीं देता इसमें किसो का बुरा क्या करता हूं ? और मुभ पर वलात्कार और कठोरता करने का किसो को क्या अधिकार प्राप्त है, और मुके धमकाते क्यों हैं, यही न कि आपका सौ पचास रुपयों का ऋणो हूं आप व्याज समेत रुपये हे हीजिये, मेरे प्राण तो नहीं हे सकते, सौ बातों की एक बात यह है, कि जब तक मेरी देह में प्राण हैं किसी को भी अपनी कन्या नहीं दूंगा चाहे कोई प्रसन्न हो वा अप्रसन्न हो, और जब तक शरीर में रक है में उसकी रक्षा करूंगा यदि आपके पास बल और शक्ति है तो हम दीन जनों का भी परमेश्वर रक्षक है। वात कहां से कहां जा पहुंची, समभदार लोग समभ गये कि सेठ की उतावली काम को बिगाड़देगी, कृष्णदास साधु ने हड़मती को कहा "हड़मती ! तुम बुद्धिमान हो ऐसे बचन डाणी पर मत-लाओ इनकी आवश्यकता नहीं है।"

हड्मती—भगवन्! आप जानते हैं मैं भोलामाला

#### ट्र पति भक्ति 🔌

सरल प्रकृति का मनुष्य हूं "उधो के लेने में न माधो के देने में" अकारण यदि कोई मनुष्य मुफे धमकाता है और दुःख देता है तो फिर में खुप कैसे रहूं, शोक ! संसार में न्याय नहीं रहा सेठ जी मेरी पुत्री के सम्बन्ध में इस प्रकार कठोरता से बातचीत कर रहे हैं, परन्तु परमेश्वर न करे इस प्रकार की बात यदि इनके घर में हो जाय तबवे क्या कहेंगे !

यह सुनना था कि सेठ कर्मचन्द टोकमचन्द जी आग्न रूप होगए ''अरे नोच कुम्हार ! तेरा यह साहस, कि मुभको इतनी वात कहें'।

कृष्णदास और रणमल दसबन्धी ने सेंड को पकड़ लिया नहीं तो कौन जाने कि वह हड़मती के साथ क्या व्यवहार करता।

कुष्णदास—रणमल जो ! यह क्या होरहा है, आप किस प्रयोजन से आए हैं और क्या कर बैठे !

रणमल—मेरा दोप नहीं है, यह सेठ जी का दोप है।
कृष्णदास—हड़मती! शान्ति करो, सेठ जी! अपने मन
को सम्भालो। बात ही क्या है जिसके लिये आप भुजा उठाये
हैं, मुभे हड़मती को बातचीत में न्यूनता नहीं जान
पड़ती, माता पिता को अपनी सन्तान पर प्रत्येक प्रकार का
स्वत्व प्राप्त है और शास्त्र निर्धन से निर्धन और नोच से
नीच कुल को भी उससे विश्वत नहीं रखते, रणमल जी आप
लोगोंने व्यर्थ बातका बतंगड़ बना दिया, कभी इसप्रकार विवाद

से ऐसे विषय निर्णय किये जाते हैं सब स्थानों में कठोरता और बलात्कार से फल नहीं निकलता आप लोग पधारिये, मैं हड़मती को समभा दूंगा सम्भव है वह मान जाए।

सेठ—कहीं सीधी उंगुली से भी घी निकला है।

हड़मती—यिंद में सोधा न होता तो सेठ जी आपको कभी टेढ़े होने का साहस न होता, परन्तु यह मैं आपको कह देता हूं मैंने इसी कन्या के कारण सिन्ध देश छोड़ा, कच्छु में मैं रहा, वहां के राजा लाखा फूलानी ने रानक के साथ विवाह करने की अभिलापा प्रकट की, मैं कच्छु से भाग आया, मभयोड़ी में इसी कारण ठहरा हूं कि राखनगार के राज्य में न्याय होता है, और यहां भी किसी ने मेरे साथ अन्याय करना चाहा तो या वह नहीं या मैं नहीं, मुक्ते अपना जीवन प्यारा नहीं है परन्तु यह कन्या प्यारी है।

सेठ—तो च्या तू मेरा ऋण भी न देगा।

हड़ मती—आप मुभसे सी रुपये के बदले कई शत ब्याज में ले चुके हैं में अधर्मी नहीं हूं जब रुपिया होगा आपको कीड़ी कीड़ी चुका दूंगा परन्तु यदि आप यह चाहें कि ऋण के व्याज से मुभे दबा कर मुभसे अनुचित कार्य करवालें, यह कदापि नहीं होगा।

सेठ-अाज से एक सप्ताह के अन्दर तुभे मेरा सब रूपया जुका देना होगा।

इड्मती-देखा जाएगा।

## ्र पतिभक्ति <u>१</u>

सेठ—एक सप्ताह के अन्दर यदि तूने मेरा लेखा न चुकाया तो मैं नालिश कर दुंगा, सम्पूर्ण घर बार कुर्क करा लूंगा।

हड़मती—तुम मेरा बाल बांका नहीं कर सकते, "राखनहार भये भुज चार तो क्या बिगड़े दोड भुज के बिगाड़े" यह न समिभिये कि इड़मती निर्धनहै और कुम्हार है, मैं प्राणों पर खेलने वाला मनुष्य हूं जिस को प्राणों का भय नहीं उस का सामना आप जैसे ब्याज खाने वाले नहीं कर सकते।

सेठका हृदय कांग उठा और क्रोध है उस के होंट फड़कने लगे, शंकरदास ने फिर इन दोनों को समका कर बोच बचाओ कर दिया और हुड़मती से कहा "तुम ईश्वर के मक हो इतना क्रोध क्यों करते हो ?"

उसने उत्तर दिया "दैखिये, चढ़ाई इन की ओर से की गई है व मेरी ओर से ?"

> शंकरदास—इनको तो धन का गर्व है। इड़मती—तो फिर मुभे भा परमेश्वर का गर्व है।

शंकरदास—धन्य हो, हड़मती | धन्य हो, ईश्वर पर त्रिश्वास रखने वाले पर कभी बिपत्ति नहीं आती, तुम निःशङ्क रहो परन्तु इस समय कहो कि रणमल को क्या कह कर राला जाए ?

ुहोला हवाला, 2

इडमती—रनको समभारि, कुम्हार की कन्या क्षत्रिय कुल के योग्य नहीं समभी जाती परन्तु यदि सिद्धराज को वास्तव में रानक के साथ विवाह करने की अमिलाषा है तो उस के लिये उचित गीति से कार्य्य किया जावे और मुभे विश्वास दिलायो जाए कि यह सन्देशा स्वयम् राजा की ओर से है, तब मैं विचार कक्ष गा और विचार के पश्चात् को मुभे उचित जान पड़ेगा वैसा कक्ष गा।

रणमल—बस बस अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, तुम को आज से दो मास पश्चात इस का विश्वास किसी न किसी तरह दिलाया जाएगा ।

सेठजी । आप भी कोध न करें, हड़मती स्वयं बुद्धिमान है, सब प्रबन्ध उचित रोति से कर लिया जावेगा।



# दशम पारच्छेद।

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# विवाह।

मन में यदि श्रीतम का निवास हो तो विवाह है।



कर दास, सेठ कर्म चन्द्र टीकमचंद्र और रणमल दसवन्धी अपने साथियों को साथ लिए हुए चले गये, हड़मती घर के अन्दर आया, वह उदास था रानक ने उस का हाथ मुंह धुलाया कुछ जलपान कराया और जब वह

शांत होकर बैठा उसकी स्त्री पुष्क जो और कत्या रानक दोनों ने पूछा कि सेठ के साथ विवाद हो जाने का क्या कारण था, ऐसी घटना तो पहिले कभी नहीं हुई, उसने सारी वार्ता आदि से अन्त तक कह सुनाई, पुष्क की ही तो थां लोभ में आगई, बोली "तो उस में तुम्हारो हानि ही क्या थो, यदि सिखरांज इस को अपनी रानो बनाना चाहता है तो यह इस का सीभाग्य है स्वीकार क्यों नहीं किया, तुम जानते हो, रानक कीन है, उत्तम कुल की कन्याएं उत्तम कुल में हा ब्याही जाती हैं, मैंने तो भली भांति समभ लिया है कि रानक किसी कुम्हार के घर नहीं जा सकती, क्या इस के रङ्गढङ्ग से तुम्हें

जान नहीं पड़ता, यह कैवल हम लोगों को प्रसन्न रखने के लिये घर के काम काज करतो है, जहां भेजों, खुपचाप चली जातो है, वास्तव में यह इन काय्यों के योग्य नहीं है, तुम ने बड़ी भूल की, ऐसे अवसर बारम्बार हाथ नहीं आते और फिर क्या जाने इस जंच नीच का क्या परिणाम हो, सेठ बुरा मनुष्य है तुम उसके ऋणों हो सिद्धराज भी बलवान है, तुमने इन सब बातों पर विचार नहीं किया।

हड़मती—मैंने भिल भाँति विचार करके उत्तर दिया है।
पुञ्जी—तुम ने क्या सोचा था, कुछ भी नहीं यदि
सोच समभ कर बात को होती तो सेठ कर्म चन्द से इस
प्रकार की हाथ।पाई की दशा न आती।

हड़मती—अभी बाहर से मैं छड़ कर आया हूं क्या तू भी मेरे साथ घर में छड़ना चाहती है ?

पुञ्जी हंसो "नहीं" मैं लड़ना नहीं चाहती, परन्तु रानक मेरी भो तो पुत्री है मेरा भो तो उस पर कुछ स्वत्व है।

रानक ने माता को ओर दृष्टि को और फिर पिता को देखा।

हड़मतो ने कहा—सुन्दरी! यद्यपि रानक तेरे अ'क मैं पली है, परन्तु तू उसका स्वभाव नहीं जानती, मैं भली भांति समभता हूँ।

पुत्रो—भला मैं भो तो सुनूं, अब तक तो मैं यही सुनती आई है कि पुरुषों को स्त्रियों के स्त्रभाव का पता नहीं

## टू पति-भक्ति 2

होता, कुछ स्त्रियां ही स्त्रियों के स्वभाव को जानती हैं परन्तु आज तुम कह रहे हो कि पुरुष ऐसी बातों को स्त्रियों से भी अधिक समभते हैं सम्भव है यह सत्य हो यद्यपि मैं विश्वास नहीं करती।

हड़मती—रानक से पूछ देखो।

पुञ्जी—आज तक किसी ने कन्या से ऐसे विषय पर विचार किया है उस बिचारी की क्यों लजाते हो, जो कुछ कहना सुनना है मुफ से ही कही सुनो।

हड़मती—सिद्धराज के घर में सौलह सौ रानियां हैं, और न जाने कितनी अन्य स्त्रियां हैं, मैं रानक को केवल उसी के साथ ब्याहूंगा जिसके यहां कोई स्त्री न हो, और फिर जब तक वह किसी के साथ स्वयं विवाह कर दैने पर सहमत न होगी तब तक मैं भी बलात् वा दढ़ास् उसका ब्याह न करूंगा, में उसे अपने नेत्रों का तारा समफता हूं मारब्ध पर तो किसी का अधिकार नहीं है परन्तु मुफ से जहां तक हो सकेगा, इस का किसी अच्छे घर में ब्याह करूंगा जिससे यह सुखी रहे।

पूर्जी — बात तो सत्य कहते हो, परन्तु यह को बताओं कि आज कल कीनसा अच्छा घर है जिसमें पुरुष दो चार स्त्रियें नहीं ज्याह सकते, और फिर राजाओं का तो कहना ही क्या है, किसी २ के महल में तो सहस्रों तक की संख्या पहुंच गई है, तुमकों कोई बड़ा घर कि उनता से मिलेगा।



हड़मत—चिन्ता न करो, कन्या कभी कुंवारी नहीं रहती, पुरुष चाहे कुंवारे रह जाएं, क्या आज तक तृते किसी कन्या को बिना विवाहे देखा है ? हाँ

पुञ्जी—नहीं, यह तो सत्य है, परन्तु रानक के मन की बात क्या है।

हुइमती—क्या अब तक मैंने तुभी नहीं बता दिया, जो तु फिर भी पूछती है, मन में आवे तो उसे एकान्त में लेजा कर पूछ देख, मैं भूठ नहीं कहता, रानक भोली भाली अवश्य है परन्तु बुद्धिमती भी है।

पुञ्जी—मैं एकान्त में क्यों ले जाऊं, मेरो पुत्री लड़जावती नहीं, तुम उसके विता हो माता पिता से लजाना कैसा, बता पुत्रो ! क्या सिद्धराज से विवाह करना तुमें स्वीकार नहीं है ?

रानक ने छज्जा से गुोवा नीसी करली।

पुत्री—पुत्री! यह लजाने का समय नहीं हैं, तू सुन चुकी है, कि तेरे विवाह के सम्बन्ध में तेरे पिता का सेठ जी के साथ विवाद हो गय। है, वे किसी और विचार में हैं, में किसो और विचार में हूं और ईश्वर जाने तेश विचार क्या है, ऐसा नहों कि मूल में कुछ और का और हो हो जाए फिर हम सब को कप्ट उठाना पड़े इस लिये तुभ्ने अपने मन को बात कह देनी चाहिये।

रानक फिर लजाई और अपने सिर को मां के अ'क में डाल कर खिपा लिया।

् हड़ मती—बेटी ! तू क्यों एउजा करती है, यह तेरा दुर्भाग्य है कि तू कम्हार के घर पली हैं " तेरे माता पिता निर्धन और नोच फुल मैं जन्में हैं, नहीं तो तू ने सुन रहा होगा, पूर्व समयकी क्षत्रिय कन्याएं अपने लिये आप पति चुनती थीं, स्वयम्बर रचा जाता था, स्वयभ्वर का अर्थ यही है कि कन्या अपने लिये आप पति पसन्द करले, सीता ने ऐसा ही किया, द्रोपदी ने **ऐ**सा ही किया और चिरकाल से ऐसी रीति ही चली आती है, सावित्री ने राज कन्या हो कर सत्यवान भिक्षक को अपना पति बनाया, मनु को पुत्री देवदूती ने कर्दम ऋषि को अपना पति अंगीकार किया, कहां तक मैं तुभ्ने सुनाऊं, बेटी ! यद्यपि मैं निर्धन हूं, परन्तु त् जानती है, मैं तुभको हदय से स्नेह करता हूं, और तुभको क्ष्रसन्तता पूर्वक स्वतन्त्रता देता हूं कि जिस प्रकार के पति के अर्थ तेरा विचार हो उसे स्पष्टतया प्रकट करदे। अब अधिक सिन्तीय को आवश्यका नहीं, यदि तू ने शोध हो इसका निर्णय नहीं किया, तो सेठ मेरा शत्रुहो गया है, वह आज ही मुक्ते ऋण कारुपयादेदेने को घिमका देगया है, सिद्धराज के भाट उसके साथ हैं, वह राजा को शत्रुता के लिये उत्तेजित करेगा फिर मुफ से कुछ करने धरते न वनेगा, हां यह अवश्य है कि पहिले मैं मह गा तब किसी को तुभों ले जाने का साहस होगा परन्तु यदि आज तू मुके अपने मन का भाव बतादै तो अभी समय है मैं उसी के अनुसार काम कर गा।

रानक उस समय लड़जा के सरोवर में नहाई हुई थी उसका शरोर स्वेद जल से तर हो गया था। उसने अपने आप को बड़ी कठिनता से सम्माला और हृदय को धैर्य्य देकर माता की ओर मुख करके सलज्जमान होकर बोलो "माता जी तुम्हारी पुत्री का विवाह हो चुका है अब दूसरा विवाह कैसे हो सकता है ?"

हड़मती और पुत्री दोनों ही इस उत्तर से खिकत रह गये, एक दूसरे का मुख देखने लगे, कुछ समय तक दोनों खुए थे, कौन जाने, उन दोनों के मन में उस समय क्या २ भाव उत्पन्न हुए होंगे, कु'वारी कन्या का अपने माता पिता के सन्मुख यह कहना कि उसका विवाह हो चुका है चास्तव में अचम्भे का विषय था।

हड़मती बोला—बेटा! मैंने इस रहस्य को अब तक नहीं समका, मैं जानता हूं कि मेरी पुत्री अत्यन्त भोली और सच्चरित्रा है, वह बिना विचारे कोई बचन भो मृत्र से नहीं निकालती, तू मुक्ते समकारे, तेरे इस कथन का क्या अर्थ है १ रानकदेवी ने फिर अपना शिर माता के अंक में छिपा लिया उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, पुत्री घबराई 'उसने कहा, पुत्री! तू रोतो क्यों है, अपना बृत्त क्यों नहीं सुनाती, स्पष्टृतया-कहरे, में कुद्ध नहीं हूंगी।

रानक ने शिर उठाया—माता जी ! मैंने प्रण किया है कि जो युवक मेरा हाथ पकड़ेगा मैं उसी की होकर रहूंगी

#### ८ पति-भक्ति 🤰

और यदि वह मुक्ते खोकार नहीं करेगा तो आयु भर कुंवारी रहूंगी, माता पिता की सेवा करूंगी, भाई की पालूंगी, और उसी की सन्तान को अपनी सन्तान समक्ष कर प्रेम करूंगी ?

> पुञ्जी और इड़मती ने फिर पक दूसरे की ओर देखा। इड़मती—तेरा हाथ किसने पकड़ा ?

रानक—जिसने मुक्ते यह अंगूठो दी थी, जो मैंने आपको दिखाई थी और अब तक मेरे वास विद्यमान हैं।

पुञ्जो और हड़मती ने फिर एक दूसरे को ओर देखा। हड़मती ने कहा "पुत्री! अंगूठी तो तुभे राखनगार ने दी थी।"

रानक —हां, वहीं मेरे उस समय से पति हो गये।

हड़मती—राजा ने उस समय तुभे कुछ कहा भी था ?

रानक—नहीं, केवल इतना कहा था, कि जिस समय
कोई आवश्यकता पड़े, इस अंगूठो को दिखा कर मुभसे

मिल सकती हो।

हड़मती—यह तो कोई बात नहीं हुई, राजे महाराजे प्रायः पुरस्कार में अंगूठियां दिया करते हैं, इससे तैने कैसे परिगाम निकाला कि वे तेरे पति होगये।

रानक—मैं यह तो नहीं कहती, कि वे अपने आपको मेरा पति मानते हैं परन्तु मैं अपने मन में उनको पति मान खुकी हूं। यदि वे तुम्हें पसन्द न करें, तो फिर क्या करना पड़ेगा।

रानक—भैंने आपसे पहिले ही कह दिया है, आयु भर उनका नाम लेकर बैठो रहूंगी।

हड़मतो—यह भावना तेरे हृदय में कैसे उत्पन्न हुई ?

रानक—एक दिन खामी कृष्णदास आपसे कह रहे थे, कि र्श्वर, पति और गुण केवल भाव से प्रकट होते हैं, मनुष्य र्श्वर को अपना मान होता है, वह उसी का हो जाता है केवल मान लेने और विश्वास के दृढ़ करने को बात है जिसको विश्वास है उसको र्श्वर मिलता है, मुक्के भी पति का ऐसा ही विश्वास है मैंने भी दिश्वास से उनको पति बना लिया।

हड़मती—यह भाव प्रशंसनीय है, सारी बात विश्वास की है, जिसको जिसपर हड़ विश्वास होता है, वह उसे अवश्य मिलता है—

जा पर जाका सत्य स्नेहू, सो तेहि मिले न कछु सन्देहू ॥

रानकदेवी—यह मेरी भी प्रतिका है, वाहे कुछ ही क्यों न हो, मैं इस प्रष पर स्थिर रहूंगी, और जीवन भर अन्य पुरुष का नाम न लूंगी, मुके सिद्धराज से कोई प्रयोजन नहीं है, ईश्वर, गुरु और पित यह बदला नहीं करते, खाम जी ने यह कहा था कि जो पुरुष अपने भाव और भक्ति की वदलता रहता है वह व्यभिचारी और पितत होता है आएकी, कन्या पितत नहीं होगी उसका एक प्रकार का भाव रूप से विवाह होगया, और अन्य वर को खोजना व्यर्थ है यदि आप मुक्त से न पूछते और सिखराज का संदेशा स्वीकार कर लेते तो में बोलने वाली नहीं थी, जीते जी मर जातो अन्य पुरुष का मुख न देखती, अच्छा किया, आपने मुक्त से पूछ लिया।

हड़ मती और पुडजी दोनों ने रानक का मस्तक चूमा और उस के भाव की प्रशंसा की, और हड़मती ने कहा, पुत्री! तू कुम्हार की कन्या नहीं है तू सिंधुराज की कन्या है श्रित्रय कन्याओं के प्रण पहिले भी ऐसे ही हुआ करते थे, तू धन्य है।

रानक—िपता जी में आप के और माता जी के बिना और [किसी माता को नहीं जानती, और न मुक्ते राज कन्या कहलाने की आकांक्षा है में कुम्हार हो की कन्या हूं और मेरा पित मुक्ते कुम्हारी सुता समकेगा यदि सिंधु देश का राजा मेरा जनक होता तो में आप के यहां न आती आप ही मेरे पिता हैं और रानक को कभी दूसरे की पुत्री न कहियेगा हं इमती और पुञ्जी दोनों के नेत्र स्नेह के अश्रुतले से डबडबा गये, दोनों ने उसे आशोर्वाद दिया, रानक गुरु आशीर्वाद दे तो संसार में सती, सीता सौर सावित्री के समान तेरा यश दशो दिशाओं में ज्याप्त हो, पित की प्यारी



बते और गुजरात देश की विवाहता स्त्रियां तेरा अनुकरण करें।

इस के अनन्तर हड़मती और पुत्री ने विचार किया, और अभी रात्रि रोष थी उन्होंने रानक और अपने छोटे बच्चे को साथ लिया और जूनागढ़ की बाट ली, और किसी के कानों तक भी यह समाचार न पहुंचा कि यह कहां चले गये, क्योंकि इन्होंने किसी को भी अपना भेद न बताया था यहां तक कि स्वामी कृष्णदास तक को भी सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं समभी, और कठिन मार्ग पर चलते चलने जूनागढ़ में पहुंचे।

दूसरा खगड समाप्त।



# एकादश परिच्छेद।



#### नादानी का फल सदा शोक है।



हावत प्रसिद्ध है "धन धरा अरु नारी तीन युद्ध के कारी" परन्तु यही तीनों वस्तुएं इस संसार में मनुष्य को बनाती और बिगाड़ती हैं, यद्यपि एक भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलता जो इन का रोना न रोता हो परन्तु सब के सब केवल इन के

पञ्जे में अत्यंत फँसे हुए ही नहीं वरश्च सब अपनी इच्छा से अपने आप को इन के जाल में फँसाये रखना पसंद करते हैं, और लाखों में से कदाचित एक आध ऐसा मिलेगा जिस को इन से छूटने की चिंता रहती है।

यह तीनों विद्यमान हों तब भी मनुष्य इन के कारण दुखी रहता है और यदि ये तीनों न हों तब भी मनुष्य दुखी रहता है, इन्हीं तीनों के समष्टि रूप का नाम माया है, साधा-रणतया यह कहा जाता है कि माया भ्रमाती है, सत्य बात तो यह है कि मनुष्य आप अपनी मूर्खता से जान वूभ कर



माया के जाल में फंसता है, माया के विना इस को शान्ति कब आती है।

दूसरे दिन प्रातःकाल सेठ कर्मचन्द टीकम चन्द वहां पहुंचा, जहां पांचों भाट ठहरे हुए थे, ये उस की याट देख रहे थे, हड़मती ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था, परन्तु यह इतना जान गये थे कि उसने इनको टाल दिया था, पांचों सम्मति कर रहे थे कि रानक को किस् प्रकार पाटन देश में ले चलें, परन्तु बुद्धि काम नहीं देती थी, हड़मती रुपया पैक्षा वा आद्र प्रतिष्ठा को तुच्छ समभता था, यह आशा थी कि कर्मचन्द टोकमचन्द इस पर अपना ऋण का (वाओ) डाल कर कार्य सिद्ध कर लेंगे परन्तु उसकी उतावली ने कार्य्य विगाड़ दिया, बचन कुषचन तक बात पहुँच गई यह सत्य है कि हड़मती निर्धन था, निर्धन की द्वाने के लिये सब को साइस होता है, परन्तु छोटे मनुष्यों की यह रीति है कि जब उन पर इस प्रकार की कठोरता और बलात्कार का व्यवहार किया जाता है, तो अभ्य मनुष्य उस की सहायता के किये कटिबद्ध हो जाते हैं और बात बहुत बढ़ जाती है, यहां तक कि बलात्कार करने वालों को अपने प्राण बचाने कठिन हो जाते हैं।

भार लोग स्नानादि नित्य कर्म से निवर कर इसी विचार में थे कि सेठ साहब वहां पहुंचे "दसबन्धी जी राम! राम! रणमल—राम राम सेठ जी ! कही क्या समाचार है ? सेठ—आप लोग कुछ चिन्ता न करें, मैं हड़मती को सीधा कर लूंगा।

रणमल—उसका सीधा होना अतीव कठिन काम है, वह साधारण मनुष्य नहीं है जिस पर आप किसी प्रकार का दबाओं डाल सकें।

सेठ--आप क्या कहते हैं, रुपया में बड़ा बल होता है, जहां रुपया राम बोलते हैं वहां सब चुप हो जाते हैं।

रणमल—सब स्थानों पर रुपया काम नहीं देता, संसार में ऐसे मनुष्य भी हैं जिन पर रुपया का जादू नहीं चल स्का। 'संस्था

सेठ—यह आप कहते क्या हैं, सरकार में, दरबार में हपया पूजा जाता है क्यवहार में, क्यापार में रुपये ही का आदर है, हड़मती तो वस्तु ही क्या है बड़े २ ऋषि मुनि तक हपये के जाल में फंस कर अपने इष्ट तक की टेक को छोड़ देते हैं, और किसी को क्या कहा जावे विष्णु भगवान तक तो स्वयं लक्ष्मी महारानी के वश में हैं, रुपया ने सम्पूर्ण जगत को अपना दास बनाया हुआ है।

रणमल-परन्तु हस्मती रुपये से वश में नहीं आवेगा वह और प्रकार का मनुष्य है।

सेठ—जब विष्णु भगवान स्वयं लक्ष्मी के वशीभूत हैं तो हड़मती की क्या गिनती है कि उस की मोहिनी से बच सके, अब थोड़ा संतोष रिखये, और देखते चिछये, मैं किस प्रकार उसे नाच नचाता हूं, वह जाता कहां है। हां संतोष की आवश्यका, है। अवश्यका

रणमळ —आपं क्या करेंगे ?

सेठ—वह मेरा ऋणी है, जब मैंने कल उसे कहा कि
मेरा रुपया एकसप्ताह के अन्दर अन्दर देदो, तो क्या आप
ने देखा नहीं उस का रंग खेत हो गया मानो अन्दर से रक्त
सुख गया हो, वह सब अपने मन मैं विचार करता होगा
और आश्चर्य नहीं कि वह मेरे पास मध्यान्हकाल मैं आए
और बिनती प्रार्थना करे।

रणमल—मुभे आशा नहीं है, मैंने देख लिया, वह बड़ा उगुस्वभाव है और नियम का पक्का है, वह दबने वाला मनुष्य नहीं है।

सेठ—आप को अनुभव नहीं है, सेठ साहुकारों से पूछिये, वे किस प्रकार रुपये के शस्त्र से बढ़ों बड़ों का गछा काट देते हैं, राजे, महाराजे, कथन मात्र में संसार में शासन करते हैं, परन्तु यह भी महाजनों के दबाओ में रहते हैं, युद्ध में, शान्ति में, देश को बसाने में, प्रत्येक बात में रूपया की आवश्यकता रहती है, और वे भी सेठों के आधित रहते हैं।

रणमल—परन्तु आप यह नहीं कहते कि हड़मती को आप कैसे राह पर लापंगे ?

#### ८ पति-भक्ति 2

सेठ-कल मैंने उस को धमकी देदी, आज ही से वह रुपया एकत्र करने की चिंता में होगा, और जिस महाजन के पास रुपया लेने जाएगा, वह अवश्य मेरा पक्षपात करे-हीगा, यदि वह मुक्त से नहीं दबता, तो मैं दूसरों के द्वारा उस पर दवाओ डाळूंगा, और अन्त में विवश होकर उसे मेरी बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी, हम लोग महाजन हैं जब थीड़ासा भी कोई मनुष्य हमारे वश में हो जाता है, तो हम लोग सर्वथा उसको जकड़ होते हैं, और पीड़ीयों तक उसकी वंश को अपने पंजा में द्वोचे रखते हैं, बनिये महाजन इसी प्रकार काम करते हैं, किसी को दस बीस दिये, ग्याज बढ़ते २ सी और सहस्रों तक पहूंच गया, धन सम्पति, घर और भागडे, पशु, सम्पूर्ण वस्तुओं पर धीरे २ उनका अधिकार हो जाता है, और फिर किसो की क्या शकि, जो शिर उठा सके, रुपया का बोभ बहुत बुरा होता है।

रणमल — यह सब सत्य हो, परन्तु मुक्ते आशा नहीं है कि हड़मतो सुमार्ग पर आए।

> सेड-फिर उसका और उपाय भी है। रणमल-वह क्या ?

सेठ—कुछ धन को नष्ट करके ऐसे बदमाश मनुष्य नियत की जिये जो अवसर पाकर उसकी कन्या को बलात्कार उठाकर आपके पास भेजदें। रणमल—सेठ जी ! यह कैसे सम्भव है, हम लोग परदेश में आप हुए हैं और हम केवल पांच मनुष्य हैं ईश्वर न करे, यदि कहीं लड़ाई फगड़ा हो गया, तो उसका च्या परिणाम होगा, और फिर हमारा राजा सिद्धराज हमको च्या कहेगा, इसमें बड़ा अपयश होगा, और हम जगत में मुख दिखलाने के योग्य न रहेंगे।

सेठ—आपने अब तक मेरी बात नहीं समभी, काम ' इस प्रकार हो कि सांप मरे और लाठी न टूटे।

रखमल—यह किस त्रकार ?

सेठ-बुखिमान सर्प के बिल में अपना हाथ नहीं डालते, बरश्च कुछ दे दिला कर औरों के हाथ से सर्प को पकड़वाते हैं एक दो नहीं, काम करने के सेंकड़ों उपाय हैं, यदि वह सम्मति न हो तो दस बीस गुम्हों लुखों को इस काम पर लगाइये यदि उनकी सफलता न हो तो लियों से काम लीजिये हां इसमें रुपया अवृश्य लगेगा।

रणमल—हमारे पास इतना रूपया कहां है, हमतो भिक्षक माट हैं।

सेठ-रुपया लगाने के लिये में उद्यत हैं, हां, मुके यह विश्वास हो जाए कि रुपया सूद समेत, मेरो पाटन नगर की कोठी में दिया जायेगा और जब आपका कार्य सिद्ध हो जायगा का सिद्धराज को मेरी कार्य क्रिसलता की ओर हैं ध्यान न होगा, आप विश्वास रिक्षये, मेरे संकेत मान पर

### ८ पति-भक्ति अ

काम कीजिये, मैं सब कुछ करा दूंगा इसमें तनक भी सन्देह

रणमल—हम लोग पाटन नगर क्यों न चले जोएं, वहां जाकर राजा को इस विषय का समाचार दें, और जो कुछ उसकी आज्ञा हो वैसा करें।

सेठ स्थोड़े समय के लिये चुप होगया उसने अपने मनमें सोचा कि "यदि रणमल दसकाधी चला गया, तो फिर मुफे क्या लाभ होगा सिद्धराज बलवान नरेश है, वह सहस्र विधियों से काम निकाल सके। है" यह सोच कर उसने कहा मेरी यह सम्मति नहीं है, जिस कार्य्य को आरम्भ किया है उसे अन्त तक निवाहना चाहिये कीन जाने क्या हो, हड़मती का क्या विश्वास है, क्या वह सिन्ध और कच्छ से इसी अपनी कन्या के लिये नहीं भागा था?"

रणमल-यह सत्य है, परन्तु इस समय पर मेरो बुद्धि

में कोई बात नहीं आती मैं कि कर्तव्य बिमूढ़ होरहा

हूं, यदि आपने उतावली न की होती, और उसको बचन
कुबचन न कहते में समका बुकाकर उसको प्रसन्न कर लेता
अब बात दूर तक पहुंच गई है।

सेठ—संसार में ऐसा हो हुआ करता है, इससे कोई हानि नहीं हुई, आप वृथा घबराते हैं।

अभी भाट के साथ सेठ की बातचीत समाप्त नहीं इर्र थी, कि साधु क्रप्णदास वहां आ पहुंचे, सबने उनकी नमस्कार किया, साधु ने आशीर्वाद दिया इसी के आकार से कुछ ज्याकुलता सो प्रकट होरही थी।

रणमल ने पूछा "किहये महात्मन्! क्या वृतान्त है, आप इस समय कहां से आरहे हैं।"

कृष्णदास ने उत्तर दिया "क्या कहूं सेठ जी के कोध ने बना बनाया कार्य बिगाड़ दिया।

सेठ—यह तो अच्छो हुई, प्रत्येक पुरुष मुफ ही पर दोष लगा रहा है और मैं यद्यपि घन और बल की सहायता देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं, और सब भांति से उद्यत हूं।

कृष्णुदास-परन्तु सब खानों में धन से ही काम नहीं सिद्ध होता।

सेठ—यह आप कहें मैं नहीं कह सक्ता, और जो कार्य सिद्ध होगा वह मेरे हो द्वारा सिद्ध होगा, आप सब लोग व्यर्थ मुक्ते दोपी उहराते हो।

रणमल-किंदये महात्मन् जो समाचार आप लाए हैं, उसे सुनाइये; सेठ जी की बात की ओर ध्यान न दीजिये t

कृष्णदास—का कहं कुछ कहा नहीं जाता, हाय, खुप भी नहीं रहा जाता मैं प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ आदि नित्य कर्म से निवृत्त हुआ मन में आया कि अकेले चल कर हड़मती को समकाऊंगा और उसे सहमत कर खुंगा, परन्तु वहां जाने पर पता लगा कि हड़मती रात्रि से ही बहां नहीं है और उसका कुछ पता नहीं है।

रणमल-वह कहां गया ?

सेठ-अकेले गया कि साथ बाल बच्चों को भी लेगया ?

कृष्ण्यादास—वह बाल बच्चों को साथ लेकर चला गया, और किसी को पता नहीं है कि किधर चला गया, किसी से सम्मति नहीं लो, और किसी को अपना भेद भी नहीं बताया, भैंने पड़ोसियों से पूछा, परन्तु सब कानों पर हाथ धरते हैं और वे कहते हैं कि वह सेठ कर्म चन्द टोकम चन्द के भय से भाग गया मुके हड़मती के साथ कोई निज का स्वार्थ नहीं था, मैं उससे सहानुभूति रखता था और मन से चाहता था, कि उसकी कन्या किसी अच्छे घर में व्याही जाबे, केवल इसी भाव से आप के साथ समभाने गया था, प्रतीत होता है कि वह मुरू पर भी शक्कित हो गया है, अस्तु, जो हुआ भगवान की मौज से हुआ। अब पश्चाताप व्यर्थ है परन्तु आशा नहीं है कि हड़मती को कोई पा सके, वह पहले भी इसो प्रकार कई स्थानों से भाग आया था।

रणमल-शोक ! इस सेठ ने हमारे बने बनाए कार्य को बिगाड़ दिया, इतनी कठिनता से हमने रानक का पता लगाया था, अब सिद्धराज को आकर कैसे मुख दिखलाएंगे।

सेट रोक ! मेरा एक सौ क्यया मारा गया, और सूद भी भ्या यदि मैं पहले जानता कि मेरी बात चीत का यह प्रिकाम होगा तो कभी इड़मती के घर न जाता।

सेठ की दशा सोचनीय हो गई, मुख मण्डल पीला पड़ गया, ह्राप्टांस कहां तो पहिले व्याकुल और कहां अब सेठ और भाटों की दशा देख कर ज़ोर से हंसने लगा।

सेठ और सम्बन्धों दोनों ने पूछा, आप इतना हंसते क्यों हैं, हमें तो शोक हो रहा है और आप को हंसी सुभी है।

कृष्णदास ने उत्तर दिया "आप दोनों ही रानक देवी को धन सम्पत्ति और प्रतिष्ठा का साधन बनाने वाले थे, वह हो में से किसी के हाथ न आई, शोक तो होना ही था, जहां हवार्थ और आशा का प्रश्न होता है, वहां दुःख है न सुख, सुनो, एक कथा सुनाता हूं, माया ने एक बार एक रूपवतो स्त्री का वेप धारण किया, पथ में आकर बैठ गई दो नवयुवक सिपाही उसके आकाँक्षी हुए, माया हंसी "पहले तुम आपसमें निबटलो, तब मुक्त से कहों" वहां कौन मनुष्य था जो उन्हें समक्राता, दोनों लड़ पड़े, घायल हुए मर गये, और माया है अपने मार्ग पर चल पड़ी, यही अवस्था रूपान्तर से तुम्हारी है तुम दोनों हो को माया ने मार दिया, और किसी के हस्तगत न हुई, अब भी इससे शिक्षा ग्रहण करो।

भाट और सेठ दोनों ने साधु को किस भाव से देखा और उसने निरपेक्षता से अपने आश्रम की ओर मुख किया।



# द्वादश पारच्छेद।



"निराश हुए तो मन की हालत बिगड़ी'



णमल, शङ्करदास और सेठ कर्मचन्द ने स्वथमेव हड़मती की खोज की परन्तु उसका पता न मिला, किसी ने इतना भो तो न बताया कि वह किस दिशा में गया, अन्त में सब निराश हुए,रणमल कईदिनतक मभयोड़ी में पड़ा रहा, परन्तु जब देखा कि हड़मती

का चिन्ह तक मिलना किन है तो उस ने अपने चार साथी भारों को कहा "आप लोग पारन को चले जाओ, में उस समय तक वहां न जाऊ गा जिस समय मुफे रानक का पता नहीं मिलता अथवा दूसरी प्रातो स्त्री हाथ नहीं लगती" उन्होंने उस के साथ रहने की इच्छा प्रकट की, परन्तु रणमल ने उन की एक नहीं सुनी, अन्त में यह तो पारन नगर में चले गए और रणमल ने साधु वेष धारण करके अपना नाम गोपाल दास रखा, और उसी रूप में गुजरात, कच्छ और सिंधु देश में यात्रा करने का संकल्प किया, उस को आशा थो कि कहीं न कहीं अवश्य हड़मती मिल जायेगा।

जिस समय लाल भाट आदि पाटन पहुंचे, और राजा की सेवा में पहुंचे उन को आकृति देखते ही वह जान गया कि उन को अपने उद्देश्य में सिद्धि नहीं हुई और उसने पूछा "रणमल कहां है? भाट ने उत्तर दिया "उस ने साधु का वेष धारण कर लिया है, देश देश फिरे घूमेगा"।

सिद्धराज-क्यों ?

माट—हम।री कथा विपत्ति की घटनाओं से मरी हुई है, रणमल हम को कई स्थानों पर ले गया, सोरठ देश के मभयोड़ी गांव में एक पश्चनी कन्या का पता लगा, उसके लिये हम ने बड़े २ यत्न किये, सब मांति से आशा थी कि उसे हम ने बड़े २ यत्न किये, सब मांति से आशा थी कि उसे हम आप के महल में ले आएंगे, परन्तु सेठ कर्मचन्द्र टोकम चम्द्र ने अपनी उतावलो से बना बनाया काम बिगाड़े दिया, पश्चनीका पिता भयमीत होगया और वह रातों रात उसे न जाने कहां भगा कर ले गया, हम सब ने बहुत खोज की परन्तु पता नहीं लगा!

ः सिद्धराज-उस कन्या का रूप रंग कैसा था १

लाल भाट—चन्द्रमा के मुख मगडल में तो काले घटनों का भ्रम होता है वह चन्द्रमा से अधिक रूपवती थी, शिर से पाओं तक वह सीन्दर्य के सांचे में ढली हुई थी, इस से अधिक और क्या बखान किया जाये।

### ् पति भक्ति <u>भ</u>

सिद्धराज--किस कुछ की कन्या थी ? चुंच भाट--कुम्हार की।

सिद्धराज—हंसा "बहुत अच्छे, रणमल ने बहुत अच्छा जोड़ा मिलाया था, कुम्हार की पुत्री और पाटन देश की पटरानी हो, पहले भी उस ने मुफे उसका बृत्तान्न सुनाया था

भंगड़—सरकार उसे जब देखते तब कहते, कन्या थी गुलाब का फूल थी।

सिद्धराज्ञ—तो भी रणमल कहां चला गया।

चुंच—हम लोग उसे सभयोड़ी में ही छोड़ आये थे, परन्तु अब वह वहां भी नहीं है

सिद्धराज-उसने चलते समय तुम्हें क्या कहा था ?

लालभार— उसने यह कहा था कि अब मैं पारन जाकर किसी को क्या मुख दिखलाऊंगा, महाराज मुभे क्या कहेंगे, और देश वाले क्या कहेंगे, जब तक मैं कहीं से पद्मनी का पता न लाऊंगा तब तक घर की ओर मुख न करूंगा।

सिद्धराज्ञ—रणमल सन्धा मनुष्य था, तुम् लोगीं को भी उसका अनुसरण करना उचित था, पूर्वकाल के भी भाट बात के धनी और सत्यवादी होते थे।

भंगड़ — हमारी यह इच्छा थी कि उसके साथ रहें, परन्तु उसने हमको रहने नहीं दिया और फिर सरकार को भी सूचना देनी थी। सिद्धराज—अच्छी सूचना लाए, इस सूचना की मुके क्या आवश्यकता थी, तुम चारों मनुष्य एक सप्ताह घर में विश्राम लो, फिर रणमल की खोज में जाओ, ऐसा न हो कि वह हाथ से जाता रहे बड़े काम का मनुष्य है।

भाट—सत बचन।

) rem Singh Gens 31/10/1

# त्रयोदश परिच्छेद





संसार के कारव्यवहार में ग्राश्चर्य का होना ग्रावश्यक है।



ई वर्ष ज्यतीत हो गए, राखनगार को सम्भव है स्मरण तक न रहा हो कि मभयोड़ो में उसने किस स्पवती के सौन्दर्य में मुग्ध होकर क्या नाटक खेळा था, हम नित्य नये नये दश्य देखते हैं और नित्य उसको भूळ जाया करते हैं कोई बड़ी रहस्य

वाली घटना अपनी छाया हृद्य पर अंकित कर जाती है, स्युति

और विस्मृत दोनों ही का प्रबन्ध प्रकृति के हाथ में है, जागृत अवस्था की बातें खप्न में भूल जाया करती हैं और खप्न की घटनाओं का सम्बन्ध जागृत अवस्था में नहीं रहता, परन्तु कोई मनुष्य निश्चित रूप से यह नहीं कह सक्त्र कि हम सब कुछ भूल ही जाया करते हैं, कई एक बार्त मस्तिष्क में रह भी जाती है, खप्नावस्था में देखे हुये मनुष्य जब जागृत अवस्था में कहीं दिखाई देते हैं, तो हम उस समय अवश्य विचार में पड जोते हैं कि इन को कहीं अवश्य पहले देखा था, उसी प्रकार जागृत अवस्था के भी इत्य बहुधा स्वप्न में भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं आगेर आक्षार्य्य का विषय तो यह है कि कभी २ हर प्रकार की खप्न की घटनाएं वारम्बार खप्नावस्थाओं में देखी जाती हैं,यह तो बहुत से मनुष्यों का अनुभव है कि बहुता स्मृति और विस्मृति दोनोंही मनके भाव हैं, इनमें बुराई और भलाई दोनों ही छिपी रहती हैं साधु और भक्त 🖘 करते हैं, ये दुर्गु जों को मन से दूर करते हैं और भलाइयों को जागृत और खप्न दोनों ही अवस्थाओं में स्थिर करने का यदा करते हैं, ध्यान उपासना और विचार इसी का नाम है और वह इसी भाव को अभ्यास द्वारा केवल स्थिर ही नहीं करते वरश्च अन्य अवस्थाओं में भी रह रहे ऐसा यत करते हुए उस भाव को अपने साथ लेजाते हैं, यहां तक कि सुषुप्ति और तुरीय अवश्या में भी बराबर इसको अपने मनमें रखते है, परन्तु यह अवस्था साधारण जनों की थोड़ो होती है, और



विशेष कर संसार में जो बड़े मनुष्य कहलाते हैं उन को इन स्रवस्थाओं का लेश तक भी नहीं होता।

राज कार्य्य इस प्रकार के उत्तर दायिश्व पूर्ण कार्य्य हैं, कि वह मनको बराबर बदलते रहते हैं, और यहां कारण है कि प्रायः अधिकारियों को लोग अस्थिर प्रकृति कहते हैं राखनगार दरबार में वैठाथा, एक मनुष्य सन्मुख लाया गया, प्रणाम करने के पश्चाद उसने एक अंगूडो सम्मुख रख दी, राजा ने अंगूडी पहचानो, परन्तु अंगूडो वाले को बहुत समय तक आश्चर्य की दृष्टि से देखता रहा, अन्त में पूछा "तुम कौन हो ? कहां से आये हो ? यह अंगूडी कहां से पाई, यहां आने का क्या प्रयोजन है ?

मनुष्य—श्रीमान ! में हड़मती हूँ ।

राखनगार—हड़मती? मैंने कभी यह नाम पहिले अवश्य सुना है, सम्भव है तुम को पहले कहीं देखा भी हो; इस समय स्मरण नहीं होता 'दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, इस पर तो बज्र गिरा, कहीं प्रारम्ध यहां भी अपना रंग न दिखाए, सम्भल कर कहा "श्रीमान! यह अंगूठी आपने रानक-देवी को दी थो उसी ने मुफे आप के पास भेजा है, आपने आहा दी थो; कि जब किसी प्रकार की आवश्यता हो इस की सहायता से तू दरबार में आ सकेगी।

> राखनगार—रानकदेवी कीन है ? इड़मती—मेरी पुत्री है।

राखनगार—तुम्हारी पुत्रो ?
हड़मती—हां महाराज ! मेरी पुत्री ?
राखनगार—तुम कौन हो ?
हड़मती—कुम्हार ।

राखनगार—मैंने कभी हड़मती की कन्या की अंगूठी नहीं दी थी, उस के दैने का कोई कारण भी तो होना चाहिए, सम्भव है मैं भूल गया हूं।

हड़मती—श्रीमान् जब मभयोड़ी में गए थे, तो रानकः देवी को देखा था उस का वृतान्त पृछा था और यह अगूंठी उसे दी थी।

रास्ननगार—बहै आश्चर्य की बात है, वह कन्या कहां है, उसे दरवार में क्यों नहीं छाते ?

हड़मती बाहर गया, रानक दैवी को साथ लाया, एक लायएय और रूप के सांचे में ढली हुई गुलावी रंग की पुत्रली सन्मुख आई, नख से सिख तक सुन्दर, मानो लखा आप शरीर धारे खड़ी है, भोली भाली आरुति, उसे देख कर सब चिकत रह गए, राखनगार ने सौन्दर्य की फुलवाड़ी को इस किश्चित विकसित अनसूंघी किल को देखा था अब उस में खिलने वा कुसम का वर्ण वा सौरम स्मिनल हो गया था, प्रकृति की चित्रकारी की शक्ति ने उस की आरुति की पर्लाइयों में ऐसे सौन्दर्य का नूतन रंग भर दिया था कि दर्शक की आंख निस्तब्ध हुई उससे परे घटना नहीं चाहती

थी, राखनगार ने इसे देखा, पुरातन बातें धीरे २ उसके मन में आने छगीं वशोल से पूछा "वशोल! तुम को स्मरण है कि यह हड़ मती कौन है ?

वशील —हां ! अन्नदाता यह कुम्हार है, मभयोड़ी मेंइस की कन्या भागड़ा घरतन लाई थी, क्यों दशील ! तुम को कुछ

ध्यान है ?

दशील—क्यों नहीं, वही रंग, वही रूप, मनुष्य ऐसी आकृति को यदि एक बार देख लेतो फिर आयु भर नहीं भूल सक्ता।

रास्तनगार—सुन्दरी!तू किस प्रयोजन से जूनागढ़

आई है।

रानक देवी लजा गई अधोगुल होकर उत्तर दिया ''श्रोमान की दासी बनने के लिये, जिस समय मैंने आप को देखा था यह प्रण कर लिया था कि या तो श्रोमान के चरणों की सेवा आयु भर कक 'गो अथवा संसार को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन रहंगी, श्रीमान ही मेरे ईश्वर भी हैं यदि शारीरिक सेवा का अवसर मिला तो अहोमाग्य; नहीं तो अध्यात्मिक रूप से आप की मावमयी मूर्ति को हृद्य में स्थापन करके उस की आरति उताक 'गी।

रासनगार को फिर आश्चर्य हुआ, वशील से पूछा तुम समभते हो कि यह क्या कह रही है ?

वशोल-क्यों नहीं, रूप और शोल की दृष्टि से यहा किसी राजा के महल को शोभा हो सकती है।

## ट्र पति-भक्ति

हां कुल के रूप और शील का विचार अवश्य है, दशील ! तुम्हानी क्या सम्मिति हैं ?

दशील—मैंने मभयोड़ी मैं भी महाराज को कह दिया था, कि धन,कन्या विद्या और मणि को जहां से वह प्राप्त हो अवश्य लेना चाहिये शास्त्र ऐसा कहते हैं, राजा साहब कदाचित् उन वातों को भूलगये।

राखनगार—सुन्दरी ! तू किस स्थित से, किस नाम से और किस रूप में मेरी सेवा करना चाहेगी ?

रानकदेवी—लजाई "अपना नाम व चिन्ह मिटा कर आपका नामलूंगी अपने सुख का इच्छा छोड़ कर आपके सुख का ध्यान रखूंगी अपने आपको मूल कर सर्वदा आपको स्मृति को नवीन रखूंगी जो आप खिलाएंगे वह खाऊंगी, जिस नाम से आप बुलाएंगे उसी नाम को सुन कर पास दौड़ती आऊंगी चरण दबाऊंगी, सेवा कर्क गी आप के चन्द्र मुख को चकार के समान निहारती रहूंगी, जिस प्रकार कुरूप भ्रमर पुष्प के आस पास मण्डलाते रहते हैं उसी प्रकार में भी आप के कमल आनन को शोभा देख कर प्रसन्न रहूंगी, आप की सेवा और संगति को अपना संसार समभूंगी, और मृत्यु के पश्चात् भी मेरे मन भी यह आशीश रहेगी कि जब जब नया जन्म हो आप ही की भक्ति मेरे हदय में स्थिर रहे।

राखनगार—तुतो भक्तिनी है परन्तु शोक! यदि यही तेरा मनो भाव ईश्वर की ओर छीन होता सो तू संसार में



अत्यन्त सुप्रसिद्ध मुक्त होती, मनुष्य की भक्ति क्या होती है, मानुषिक,शारीरिक और पाशविक यह कोई मूल्यवान पदार्थ नहीं हैं।

हड़मती-श्रीमान्! संसार में जितनी आकृतियां हैं. सब ईश्वर की हैं, जिस को जो आकृति पसन्द आई, वह उसके आकर्षण की कारण होती है, उसी से लोक परलोक की भलाई की आशा की जा सन्नी है, और ईश्वर उसी रूप से उसका कार्य्य सिद्ध करता है, सारी बात मनकी लगन और हृद्य को निर्भरता पर निर्भर है, ईश्वर जिस को जिस इप से मिला है, इसी संसार से मिला है किसी ने उस को पुत्र के रूप में प्यार किया, किसी ने माता समक्र कर पूजा किसी ने पिता को अपना ईश्वर मान लिया, पतिव्रता स्त्रो का पति उस का सचा ईश्वर है, साधु और फक्कीर गुरु को अपना इंश्वर सममते हैं, कृष्ण भगवान क्रिसी के मित्र थे किसी के गुरु किसी के सम्बन्धी और सब को उनकी भक्ति का फल मिला, इसी प्रकार यदि आप किसी की दृष्टि में राजा हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं तो प्रेस भी तो लोग होंगे जो आप को इंभ्वर मानते होंगे भक्ति केवल मानने ही का नाम है सौर जो लोग इस ज़िद्धान्त को नहीं समभते, वह आयु भर श्वर इंश्वर और राम राम कहते हुये मर जाते हैं उन में न आरिमकमाव आता है और न भक्ति का फल प्राप्त होता है।

राखनगार—पिता पुत्री दोनों ही भक्ति के रंग में रंगे हुये हैं आज मेरे दरबार में इस प्रकार का व्याख्यान हो रहा है, जो संसार में कदाचित ही किसी ने सुना होगा, हड़मती !
तुम्हार! विचार ठीक नहीं, मैं देश शासक हूं, मुक्ते प्रजा का
आचार और प्रचलित रीति व प्रथा का पग पग पर ध्यान
रहता है, यद्यपि मैं तुम्हारा आदर करता हूं, मैं हदय से
रानकदेवी के रूप और शोल की प्रशंसा करता हूं, परन्तु जिस
भाव से तुम इसको यहां लाए हो उसका पुरा होना कठिन है।

हड़मती—श्रीमान् ने आझा दी थी कि विना मेरी आश्री के यह फन्या किसी को न दी जावै।

राखनगार—यह सत्य है अब मुक्ते स्मरण हुआ है, परन्तु सम्भव है मैंने यह बात किसी और भावना से कही होगी, मैं इसका प्रबन्ध करूंगा निश्चिन्त रहो।

हड़मती—परन्तु रानकदेवी और किसी प्रकार भी प्रसन्न न होगां।

राखनगार—वह किन्या है, जो कोई कन्याओं की जिस प्रकार समभावे बुकावे, वह उसी प्रकार की बातें करतो हैं, मैं उसे समभा दूंगा और वह प्रसन्त हो जाएगी।

हड़मता—में कंगाल मनुष्य हूं, श्रोमान के बचरी का विरोध नहीं कर सका, मेरा अपना विचार और प्रकार का था परन्त् रानक सहमत नहीं हैं यहां तक कि उसे सिद्धराज के महल में जाना भी स्वोकार नहीं है, यद्यपि वह स्वार्ध इसका अभिलापो हुआ, मुक्त पर भक्त्रोड़ो में बलात्कार और कठोरता का व्यवहार भी किया गया, कन्या की इच्छा न देख कर मैं रातों रात गहां भाग आया अब इसके भाग्य इसके साथ हैं, माता पिता जन्म के साथी हैं, कर्मके साथी नहीं हैं। राखनगार-क्या यह बात सत्य है, जो तुम कह

रहे हो ।

हड़मती—हां श्रीमान् ! अक्षरशः सन्य है।

राखनगार-यह अन्धेर है, कि सिंद्धराज उसके मनुष्य मेरी प्रजा के साथ इस प्रकार का अत्याचार करने का साहस करते हैं, परन्तु मुक्ते इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई ।

हड़मती—यह काम उस राजा के मनुष्य गुप्त कप से कर रहे थे, सेठ कर्मचन्द टीकमचन्द, साधु कृष्णदास और सिद्धराज के रणमं आदि भाटों के बिना और किसी को इस भेद का पता नहीं है, जब मैंने स्वीकार नहीं किया तो वे कठोरता का व्यवहार करने लगे, भयभोत होकर घर बार छोड़ कर यहां चला आया, रानक बेटी तू क्यों नहीं महाराज से अपने भाव को प्रगट करती, यही तो समय हैं लज्जा किस बात की है ?

रानक — मैंने जो कुछ बिनती करनी थी करवी, कन्याओं के लिये अधिक बातचीत करना लजा की बात है, भाग्य ने मुक्ते निर्लज्जता का साहस करने के लिये विवश किया, सिंह की चाल एक होती है महान पुरुषों का वचन एक होता है, केला एकही बार फलता है राजपूतनी एक ही बार ब्याही जाती है, मैं राजपूतनी हूं अपने आपको क्षत्रिय बंश से समभती हूं, जो प्रण कर लिया, कर लिया, यदि महाराज मुभे अपनी सेवा में प्रहण करने अथवा अपनी दासी बनाने को स्वीकार नहीं करते हैं, तो मेरा कोई स्वत्व उन पर नहीं है, जिस प्रकार पार्धतों ने कहा था कि "वरहुं शम्भु नहीं रहूं कु वारी" वही दशा मेरी भी है, यदि वे अक्रीकार नहीं करते तो जाने दीजिये, में किसी बनमें आकर तप कर्ज गी उनका नाम लेकर जीऊंगी अथवा मरू गी, इस जीवन में अब बन्नन भंग अथवा कुपथ में नहीं चल सकती, जो हदय ने निश्चय कर लिया, वह निश्चय होगया, आप राजा से आझा लीजिये, घर चले जाहये, भुभे मेरी प्रारब्ध के आश्रित छोड़ दीजिये, जो होना था हो चुका।

राखनगार—सुन्दरी ! तू राजपूतनी है, क्या तु कुम्हार की कन्या नहीं है ?

रानक—आतमा है, वह शरीर के बन्धन में आकर शारीर कहलाता है, मन के मन्दिर स्थित होने पर मानसिक कहलाने लगता है, मट्टी मन्दिरों की भीत में भी लगाई जाती है, और उससे दूसरे भवन भी बनाये जाते हैं; मट्टी तो वस्तुतः मट्टी ही है, उसकी स्थिति में क्या अनन्तर आता हैं।

राखनगार—आश्चर्य है तूतर्फकी बातें करती है, प्रश्नका उत्तर नहीं देती!

रानक-में द्रिद्री तर्क क्या जानूं, यह शिर विद्यमान है, उसे अपने हाथ से काट दीजिये, इसका यह सब से अधिक आदर होगा, यदि इस शिर को आपके चरणों में भुकने का अवसर नहीं मिलता, ग्रीवा पर भार है, मैं क्या कहूं, इस से अधिक और कुछ नहीं कह सक्ती।

राखनगार के मन में रानक के आदर को भावना उत्पन्न हुई, प्रेम से शून्य तो वह नहीं था, केवल साधारण वार्तालाप कर रहा था, उसे अत्यन्त आश्चर्य हुआ, हड़मतो से पूछा "यह क्या कह रही है"।

दड़मती—यह सत्य कह रही है, मैंने पहले भी श्रीमान् को इसके जन्म को कथा सुनाई थी, आप भूल गए, यह सिंधु देश की राज कुमारी है, सीभाग्य अथवा दुर्माग्य से यह मेरे हाथ लगी है, सन्तान न होने के कारण मैंने इसे पाला, सिंधु से कच्छ में आया, वहां का राजा इसे अपने महल में रखने का लालसी था, में भय से भाग आया मभयोड़ी में फिर वैसो ही घटना घटो अब यहां आया हूं, इस की प्रारब्ध मुक्ते सैंकड़ों प्रकार के नाच नचा रही है देखिये, अब क्या होता है।

राखनगार—हां हां, भुक्ते स्मरण आ गया निश्चिन्त रहो, यह कन्या बहुमूल रक्ष है, क्यों वशील । तुम क्या कहते हो ?

वशील—बेशक महाराज घर आई हुई माया का कीन अनादर करता। क्यों दशील तुम मेरे साथ सहमत हो अथवा नहीं।

#### ८ पति-भक्ति 🤌

दशील—मन और प्राण से, हम दोनों महाराज को पहले ही कह चुके हैं।

राखनगार—बहुत अच्छा, हड़मती ! रानक को मेरे अर्पन करो, वह मेरी पटरानी होगी, विश्वास रखो, मैं शुभ लगन मैं उस के साथ विवाह करू'गा, तुम्हारे निवास का प्रबन्ध तशील करेगा।

वशील—में इन के लिये एक अच्छा घर स्थिर कर दूंगा, क्यों दशील ! तुम्हारे ध्यान में कोई अच्छा घर नगर में है, जिस में हड़मती को ठहराया जावे।

वशील — क्यों नहीं, सहस्रों घर मिल सके हैं, सेठ कर्मचन्द टीकमचन्द की कोठी से सटा हुआ एक सुन्दर भवन विद्यमान है।

हड़मती—श्रीमान् ! मुभे सोरठ देश से अब चले जाने की आज्ञा प्रदान हो।

राखनगार—यह क्यों ?

हड़मती—जिस नगर में कन्या विवाही जावे, माता विता उस नगर के अन्न जल ग्रहण नहीं करते, सनातन से हम हिन्दुओं की प्रथा चली आई है अब में पुनः सिन्धु देश को चला जाऊंगा।

राखनगार ने उसे बहुत कुछ धन सम्पत्ति देनी चाही, परन्तु इस निस्वार्थ और धर्मात्मा सच्चे हिन्दू ने उस से कुछ न लिया और बिदा हो उसी दिन वहां से प्रस्थान किया और अपने देश में चला गया, इस के पश्चीत् उस की क्या अवस्था रही गुजरात का इतिहास पता नहीं देता।

रानकदेवो के साथ राखनगार ने विवाह कर लिया, अब तक वह स्वयं कुंबारा था और विवाह के पश्चात् भी उस ने दूसरो स्त्री का नाम नहीं लिया धर्म पर इद होने के कारण उस ने एक नारांव्रत के नियम का पालन किया, इस विवाह में पित परिन की युगल जोड़ो के आनन्द का पारावार नहीं था, समय पर रानकदेवी के गर्भ से दो पुत्र रल उरपन्न इस और उस की पित परायणता ने राखनगार की इष्टि में इसी संसर को स्वर्ग धाम बना दिया।

. इ. १. १४



412772

# चतुर्दश परिच्छेद

# परिताप । (مست بدرت ملتے بین کا روزن کا دران ک

"द्रिते हसरत मलते हैं नादान नादानी से सब"



वहार में प्रतिभास में, और परमार्थ में सफलता उनके भाग में आती है जिनके भाग अच्छे हैं अथवा जिन के मन में किसी पदार्थ के पाने का हु सङ्करण होता है, जिनके भाव में आनाकानी और उपेक्षा होती है उन के मनोरथ सफलता तक नहीं पहुंचते, यदि किसी साधारण

कार कार्याक अन्यमिन

उपासक की द्विष्ट शरीर और इन्द्रियों तकही रहती है तो तह आदिमक आनन्द को क्या पायेगा उपासक को गुरुनिष्ठ होना चाहिये गुरु आदिमक आदर्श का नाम है, इन्द्रिय, मन और शरीर के समुदाय सो गुरू कहना भूल है, एक नये भक्त को सन्तान की ओर से कुछ दुःख हुआ उसने अपने गुरु को लिखा "महाराज यदि आपकी सन्तान पर यह विपत्ति आती तो आपकी सुधि मारी जाती" इस मूर्ख और अनुमरी शिष्य की दृष्टि अब तक उंची नहीं हुई, वह/आदमनिष्ट नहीं है शरीर निष्ठ है, उसको गुरु से सम्भव है कमी शारीरिक सुख तो प्राप्त होजाये परन्तु आत्मक सुख की प्राप्ति नहीं होगी, यह परिमाधिक उदाहरण है, इसी प्रकार सांसारिक विषय को समभो यहां प्रत्येक कार्य्य में भाव की हदता की आवश्यकता है तौर सफलता व असफलता एक मात्र हदता पर ही निर्भर है।

सिद्धराज नियम परायण नहीं था, विषय भोग ने उसको अपना दास बनाया हुआ था वह आदर्श स्त्री को किस मकार प्राप्त कर सका था यह व्यवहारिक उदाहरण है।

रणमल ने विचार किया कि वह आपने राजा के लिये पद्मनी स्त्री लाए, परन्तु उसके भाव में वह दूढ़ता नहीं थी इस लिये यह सफल काम न हो सका।

प्रमार्थ आत्मिक प्रकरण है, प्रति मास मनोगत कल्पना है और व्यवहार शारीरिक सम्बन्ध है।

' रणमल ने वेप बदल कर सोरड देश में निरितश भ्रमण किया उसे उस समय रानक के विवाह का पता लगा जब वह सन्तानवती हो चुकी थी, मनमें परिताप और विस्मय के साथ मनमें दुःख हुआ, राखनगार को पश्चनी की इच्छा नहीं थी परन्तु वह उसे मिल गई क्योंकि प्रकृति, की इष्टि उस के धार्मिक जीवन की ओर थी सिद्धराज को सिद्धि नहीं हुई क्योंकि वह मन से न तो उसकी अभिलाषा रखता था, और न ही वह रणमल के कथन पर विश्वास रखता

#### टू पति भक्ति 🤰

्रिया, रणमल अपने अर्थ नहीं, बरञ्च दूसरे के लिये केवल अपने सांसारिक लोभ के वश में हुआ के काम कर रहा था, और उसे असफलता होनो ही थी।

पांचो मजुष्यों ने परस्पर सम्मति की और पाटन की ओर वापिस गये, सिद्धराज की सेवा में उपस्थित हुए।

उस ने पूछा "कहो क्या हुआ ?"

रणमल—दशा देश उस पथिक की,हदन होत लखभाग। थका पड़ाव समोप आ,चल न सके इकपाग ॥

सिद्धराज-क्या बात है ?

रणमल—टूटा कहां भाग का धागा ।

रध्यो सजन घर जब दोऊ पागा॥

सिद्धराज—तुम वृत्तान्त सुनाते हो या कवियों की कृषिता पढ़ते हो।

रणमल—अन्न दाता ! बज्र टूट पड़ा, हाथ में आई 'हुई पद्मनी निकल गई । आश्चर्य और विस्मय मुभे प्राप्त हुआ और निराशा आपको मिली।

सिद्धराज—तुम मूर्ख हो, मैं पहले ही जानता था कि तुम्हारा त्रिचार असत्य है। अस्तु पद्मनो को कौन हर कर लेगवा ?

रणमल—राखनगार जुनागढ़ का राजा।

सिद्धराज—क्या उसे पता था कि मैं उस को चाहता हूं।

रणमल - वह सब वातों से परिचित था, राणक पद्मनी के लिये आपकी और से सन्देशा दिया गया, उस को पिता पता नहीं क्यों उसे जूनागढ़ भगा हो गया, उस ने आपके पुरुषों की निन्दा की, राखनगार को कोध आया, और उस ने स्वयं रानक के साथ विवाह कर लिया, और मेरा सब परिश्रम अकारथ गया।

सिद्धराज का मुख मएडल क्रोध की अग्नि से लाल है।
उठा, हाय राखनगार का यह साहस, कि जो क्री मेरे लिये
नियत हो चुकी हो, वह उसे हर ले जाए बहुत अच्छा, उस
को इस अपराध का फल भोगगा पड़ेगा, जो मैं जूनागढ़ थे।
की इंट से ईंट बजा दूं, तब तो मेरा नाम सिद्धराज है, उस
की क्या शक्ति, कि मेरे सन्भुख ठहर सके, उस ने बचा
निक्ति व्यवहार किया है, और मैं बिना दएड दिये न

रणमल-काम तो उस ने ऐसा ही किया है।

भारती सिद्धराज—<u>क्या उसकी अवस्था कुछ तुम्हें पता है</u> ?

रणमल—में सब जानता हूं, वह नोच प्रकृति का तो है नहीं, न्याय और प्रजा पालन में वह देश भर में प्रसिद्ध है, दुखियों पर दया करने वाला, और प्रजा को पुत्र के समान जानने वाला, विद्वानों की प्रतिष्ठा करने वाला है, हां यह भूल उसने अवश्य की है जो क्षमा के योग्य नहीं है।

#### ् पति-भक्ति 🤌

सिद्धराज—मेरे सन्मुख शत्रु के गुणों को मत बखान करो, मैं तुम से पूछता हूं, कि उस की कैना और कोष की क्या अवस्था है, इस समय मुक्ते केवल उस की शक्ति का पता लेने का विचार है।

रणमल-उसकी सेना सुसिक्कित नहीं है, इस ओर उस ने ध्यान ही नहीं दिया कीय आदि का प्रबन्ध तो सेठ कर्मचन्द टीकमचन्द के किसी सम्बन्धी के हाथ में है, वह उसका खजानची है, कर्मचन्द टोकमचन्द इस कार्य में मेरे साथ थे, उसे भी दुःख है, वह सर्वदा श्रीमान की ओर रहेगा हां यदि कुछ भय है तो दयासिंह सेनापित का है, वह राखनगार का कृतक मित्र है।

सिद्धर।ज—क्या कोई चतुर मनुष्य राखनगार के दरबार में ऐसा नहीं है जो हमारे पक्ष में हो जाए और सम्पूर्ण भेदों का पता देवे।

रखमल—हां, दो मनुष्य ऐसे हैं, मैं गुप्त रूप से उन्हें मिला था, यद्यपि इस विपय पर कोई विशेष बात नहीं हुई थी, परन्तु श्रीमान ने उन के भूमि प्रदेश ले लिये हैं, उन की इच्छा है कि उन की भूमि किसी प्रकार वापस दी जाए, और यदि इसका लोभ दिया जायेगा तो वे आप के सहायक हो जाएंगे इस में तनक भी सन्देह नहीं है।

सिद्धराज—उन के नाम क्या हैं ? रणमल—वशील और दशील। सिद्धराज — हां मैं समभ गया, वे मनोल देवों के पुत्र और मेरे सम्बन्धों भी हैं यदि वे मेरे सहायक हो जाएं तो बात हो क्या है।

रणमल-उनको निमेष मात्र में आपका सहायक बना सकता हूं।

सिद्धराज—तो आज तुम विश्राम करो, कल सोरठ देश को चले जाओ जब तुम वहां से पत्र लिखोगे, मैं स्वयं सेना लेकर जुनागढ़ पहुंचूंगा और राजनगार का नाम इस संसार से मिटा दूंगा।

रणमल-सत बचन।

रणमल आशार्वाद देकर चला गया सिद्धराज एकाएकी बैठा हुआ सोचने लगा, इतनी सुन्दर स्त्रो और मुक्ते न मिले, राखनगार बीच में कूद पड़े और मुक्ते इतना परि-ताप दे जाए, रानक पद्मनी पर मेरा स्वत्व है, मेरे लिये पहले संदेशा दिया गया, उस को क्या अधिकार था, अस्तु, अब भी में उसे अपने महल का भूषण बनाऊ ना, और पद्मनी का पति कहलाऊ ना सिद्धराज को समानता कीन कर सक्ता है, ऐसे सैंकड़ों राखनगारों को मैं धूल में मिला सक्ता है

वह इसी चिन्ता में था कि दरबान ने सूचना दी "माता जी आ रही हैं" सिद्धराज उठा, मां के पाओं पर पड़ा, नेत्रों के पलकों से उस के चरणों की घूलि को पींछा, और जब माता आ कर बैठी, वह आदर से खड़ा रहा उस की

### टू पति-भक्ति 🤧

आशा पाकर तब बैठा, इस देवी का नाम इतिहास में मनील देवी प्रसिद्ध है, यह अत्यन्त, सदाचारिणी, पवित्र और दयालु रानी हुई है।

मनीलदेवी ने पुछा— आज तुम इस प्रकार व्याकुल से क्यों हो ?

सिद्धराज-कुछ नहीं।

मनीलदेवी—कुछ तो अवश्य है, नेत्र क्रोध से लाल हैं, होंठ फड़क रहे हैं, हाथ पाओं में असाधारण आवेश दिखाई दे रहा है, मैं तुम्हारी माता हूं, तुम मेरे आझाकारी पुत्र हो, मुक्त से अपना भेद क्यों छुपाते हो, क्या तुम नहीं जानते, जब से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, मैंने तुम्हारी पालना की, अपनी सम्मति और अनेक उपायों से, तुम्हारे राज्य को विस्तृत किया, मैं ही तो सखे अथों में तुम्हारो मन्त्रो हूं. मुक्त से तुम क्या छुपाया करने हो।

सिद्धराज—बहुत्रसी वातें ऐसी हैं, जिन का कथन माता पिता के सन्मुखीउनका अनादर समका जाता है।

मनीलदेवी—पुत्र वार्ते न बनाओ, तुम जानते हो, मेरी हिण् तुम्हारे प्रत्येक कार्य्य पर रहती है दूसरों की अपेक्षा माता इसे अधिक जानती है।

सिद्धराज-तुम मुके धिकार फटकार करने आये हो ? मनोलदेवी-नहीं तुम को सुपथ पर लाने आई हूं। सिद्धराज-(हाथ बांधे) में तुम्हारा पुत्र ही नहीं

न्य में मियां दशीत व नशीत का भाता

वरश्च तुम्हारा भंक भी हूं क्या मातेश्वरी मुभे अपने निज के कार्य में भी स्वतन्त्रता प्रदान नहीं करेगी ?

मनीलदेवी—पुत्र मैं तुम को भली भानित जानती हूं,
तुम ही मेरे नेत्रों के तारे हो, तुम से अधिक प्रिय मुफे कीन हैं
तुम को मैंने बन्धन में कब रक्खा था, तुम राजा हो, शासक
हो, यद्यपि मैं तुम्हारी जननी हूं, तथापि मेरी स्थिति प्रजा
की है, मैं तुम्हारी स्वधीनता कैसे हरण कर सर्जी हूं, यह
विचार ठीक नहीं।

सिद्धराज पुनः माता के चरणों पर गिरा उस ने उसे हृदय से लगाया और बोली "पुत्र! किसी किसी समय तू अनुचित कार्य्य करने लगता है तेरे जीवन का प्रकाश मय माग एक मात्र माता की भक्ति ही है; जब तक मैं जीवित हूं तुभ पर किसी प्रकार की विपत्ति न आने पाएगी, मेरे पश्चात् यदि कुछ होजाए, मेरी आशीश ढाल बन कर तुभे प्रत्येक प्रकार की विपत्ति से रक्षा करेगी!

सिद्धराज—मुभे बस आपको आशीश की आवश्य-कता है।

मनील—मैं सायं प्रातः भगवान से तेरे मंगल की कामना करती रहती हूँ।

सिद्धराज—इस समय आप किस [प्रयोजन से आई हैं ?

मनीलदेवी हंसी —क्या अवतक तुभै इस कार्य्य का पता नहीं लगा।

#### ८ पति भक्ति 🤌

सिद्धराज-नहीं, और यदि है भी तो निश्वयात्मक नहीं।

मनील—जो बातें अभी रिएमल ने तुके कही हैं उन का अक्षरशः मुके परिचय मिल गया है, और मैं इस अभि-प्राय से आई हूं, कि तुके इस कलह क़ेश के सङ्कल्प से दूर रखूं।

सिद्धराज—हार्य माता तूने अपने पुत्र के पीछे इस प्रकार जासूस लगा रखे हैं।

मनील - एक मात्र तेरी भलाई के विचार से, और यदि तू मेरे हस्ताक्षेप को पसन्द नहीं करता, तो मुक्ते आज्ञा दे में काशी चली जाऊं, काशी वास करूं और वहीं इस शरीर को छोड़ दूं।

सिद्धराज-नहीं, नहीं मेरा अभिपाय यह नहीं है ।

मनीलदैवी—तो फिर सुन, राखनगार ने कोई अपराध नहीं किया, रानकदैवी वास्तव में पद्मनी है, अब वह तुभे नहीं मिल सक्ती, उस का हाथ आना असम्भव है, बृथा रक्तपात करने से तेरे हाथ कुछ न आएगा।

सिद्धराज—राज्य का क्षेत्र तो विस्तृत होगा,

मनीस्रदेवी — परन्तु शरत यह है कि सच्चाई और न्याय इस भाव के अन्दर हो, नहीं तो विस्तृत राज्य विपत्ति का स्थान होता है।

सिद्धराज—शास्त्र कहते हैं, राजा विद्यार्थी और व्यापारी

को कभी सन्तोष करना उचित नहीं, राज्य, विद्या और धन को सदैव उन्नत करने की चेष्टा करते रहना चाहिये, नहीं तो जहां मनुष्य एक स्थान पर संतोष करके स्थिर होगया फिर उसका पतन होना आरम्भ हो जाता है।

मनीलदेवी—परन्तु सदैव इस उन्नति के भाव से विद्यमान रहना चाहिये तब तो कुशल रहता है नहीं तो अ राज्य विद्या और धन तीनों ही कलंक रूप हो जाते हैं, और इनके कारण मनुष्य सांसारिक विपत्तियों में फंस जाता है।

सिद्धराज—भैंने आज तक पश्चनी नहीं देखी, इस लिये यह विचार है।

मनील-पुत्र ! तूने पद्मनी का दर्शन किया है, देख मैं स्वयं पद्मनी हूं, क्या तुभे विश्वास नहीं है ?

सिद्धराज-परन्तु मेरे महल में तो पश्चनी बहीं।

मनील—पद्मनी बड़े भाग्य से मिलती है, तू जिस समय सागर (एक सरोबर का नाम) बना रहा था एक मजदूरनी पद्मनी थी वह 'अत्यन्त सुन्दरी थी, तूने उसको कुछ थी से देखा वह तेरे हाथ नहीं आई, तूने उसके निर्दोष स्वामी का बध किया उस मजदूरनी ने तत्काल तेरे देखते २ कलेजे औं खुरा मोंक लिया, मर गई और मरते समय शाप दे गई कि इस लम्बे चौड़े सरोवर में जल को एक बिन्दु न ठहरेगी और सिद्धराज के अन्याय और अनर्थ को यह चिरस्मृति

### ् पति-भक्ति 🤌

रहेगी, देख लाखों रुपये इस सागर पर लगे और वह अब तक सुखा पड़ा है, क्या अब भी तुभे विश्वास नहीं आया बि वह स्त्री पद्मनी ही थी।

सिद्धराज—माता ! आशीश और शाप यह पुराने ढको सर्छे हैं, मैं मानता हूं कि मुफ से अपराध हुआ परन्तु क्या करू विवश था।

मनील - परन्तु उसी अपराध को तु फिर करने वाला है. छोड़ दे ऐसे विचार को, पर स्त्री पर कुडिए डालने से राव-ए की सीने को लड़ा भस्म हो गई द्वीपदी का अपमान करने से धृतराष्ट्र के एकसी कि पुत्र मारे गये, यह शिक्षा है जो मेर्नुष्य इन घटनाओं से सीख सका है।

पर नारी पैनी कुरी, मत कोई करे प्रसङ्ग ।

दस मस्तक रावण गए, पर नारी के संग ॥

र्पर नारी पैनी छुरी, समभान कीजे आस।

गांधारी के बंश का, हो गया सत्यानाश॥

सिद्धराज—मातेश्वरी ! वस, वस और अधिक उपदेश न दो, राज्य का भार क्या थोड़ा है, जो तुम और मेरे दुःस्रों को बढ़ाती हो।

मनोल देवी—समफाना मेरा कर्तव्य था, मैं इन से अधिक क्या कहूं।

रानी उठ खड़ी हुई, सिद्धराज फिर उनके चरणों पर

ु आक्रमण्

गिरा और वह महल में चली गई, और यह फिर उसी चिन्ता में लीन हो गया ।

## पन्द्रहवां परिच्छेद

#### आक्रमण।



द्धराज अहंकारी और स्वार्थी राजा था, जिस समय उस पर किसी पुर्मावना का दि भूत चढ जाता था, वह किसी को भी नहीं सुनता था, मन्त्री और सलाहकार तथा अन्य दरवारी जनों को तो वह तृणके

है कि उसके द्रवारो जान बूज कर भी उसका विरोध नहीं करते थे उसे किसी पार्थिक तथा दिव्य शक्ति का भय नहीं था, यदि वह किसी की बातों को सुन लिया करता था तो वह एक मात्र उस की माता मनोल देवी थी, माता की भक्ति उसके जीवन का प्रकाशभय अंश था, निस्सन्देह वह भी, कुछ २ इस के प्रभाव में रहा करती थी, परन्तु जब कभी माता को अपने विचार के विरुद्ध पाया गुप्त चाल से काम किया, इस कारण, राज्य के साधारण प्रबन्ध से भिन्न वह उस की सम्मति दूसरे

#### टू पति भक्ति , २

कामों में नहीं लिया करता था इस अवसर पर भी उसने चतु-रता से काम लिये, रणमल को रात के समय बुला कर सिखा पढ़ा दिया, राखानगार के मनुष्यों को भूमाने लोभ देने और उस निर्दोष के दरबारमें भेद डलवाने की सम्मति दी। रणमल को तो उसने उसी राश्चि में दो चार मनुष्यों के साथ जूनागढ़ भज दिया, और आप भी शिकार के छल से चुने चुने राजपूतों को साथ लेकर दूसरे दिन प्रातःकाल प्रस्थान किया, और सेनापति को आक्षा दो कि दो चार दिन पश्चात वह बहुत सी सेना सेकर सोरठ की राजधानी की ओर आवे।

यह सिद्धराज का भ्रम था, वास्तव में राखनगार का इस बिपय में कोई अपराध नहीं था, परन्तु किसी के भ्रम को क्या किया जाए, संसार में प्रत्येक रोग की औषधि है परन्तु भ्रम मूलक भाव को कोई औपधि नहीं, सद्भाव भ्रम से भलाई उत्पन्त होती है, यह इतना बुरा नहीं परन्तु दुर्भावना का भ्रम अत्यन्त हानिकारक है, वह पहले स्वयं हानि उठाता है और फिर दूसरों का नाश करता है ऐसा भ्रम पहले उसी महुच्य के हृदय को अपवित्र और कर्लु कित कर देता है, नोच मनुच्य पहले स्वयं नीच बन जाता है, तब असके हृदय से नीचता का स्रोत चलने लगता है और वह कि उस के उल से परिप्लुत हो कर औरों को विपत्ति और कर्लु का कारण बन जाताहै।

रण्मलने जूनागढ़ में आते ही वशील और दशील से

मेंट की उन को पट्टी पढ़ा, जाल में फंसाया और जब इस ओर से पूर्ण विश्वास हो गया उस ने सिद्धराज के पास आदमो मेजा, यह घात में लगा था सीमा प्रान्त के निकट शिकार में लगा था, जुने हुए मनुष्यों को साथ लेकर चढ़ दौड़ा।

राखनगार असावधान था। उसे क्या पता कि शिर पर देवी कीप आ रहा है वह समय ओर भान्ति का था, आज कल के समान राज्य नियन इस प्रकार उन्नत नहीं थे, जासूसी आदि का प्रबन्ध अवश्य था परन्तु अधूरा, और राजा महा-राजे साधारणतया सावधान रहते थे, और इस असावधानता के कारण, अधिक निपुण और चतुर शत्रु उन को सुगमता से अपना शिकार बना लेते थे।

राखनगार को सूचना मिलो कि सिद्धराज के बहुत से
मनुष्य जूनागढ़ की ओर आ रहे हैं, उसे विस्मय हुआ, उस
ने सेनापित को स्त्रयं बुला कर सावधान रहने की आझा दी,
और क्योंकि उसी दिन उस के जेष्ठ पुत्र को वर्ष गांठ के
उत्सव मनाने का दिन था, वह महल के उछाल में मग्न था
परन्तु उसे शान्ति कहां, शत्रु के मनुष्यों का इस प्रकार मना
वक्ष्म बिना सूचना दिये देश की सीमा पर दिखाई देना उसके
चिन्तित और अशान्त करने के लिये मारी कारण था।

रानक ने पूछा "प्राण पति । ऐसे उत्सव के दिन आप के मुख मएडल पर अशान्ति और दुःख के चिष्ठ क्यों दिखाई देते हैं ?'' राखनगार—ने कहा ''पता नहीं सिद्धराज के मनुष्यों ने बड़े समारोह के साथ क्यों जुनागढ़ की ओर आने का सङ्करण किया है। इस समाचार ने मुक्ते व्याकुल कर रखा है।

रानक देवी के कान खड़े हो गए, उस को राखनगार की रानी बनने से पहले मभयोड़ी की घटना रूपरण हुई, अब वह राखनगार की पित हो चुकी थी परन्तु इस समाचार ने उसे विस्मित कर दिया, मन्ष्य भला चंगा बैठा हुआ है, कभी कभी स्वयमेव उसके मन में चिन्ता और शोक के विचार उठने लगते हैं और वह दुःखी हो जाता है, पहिले किसी और के मन में शोक और चिन्ताकी करूपनाएं उठता हैं और क्यों कि उस का मन उस दूसरे चिन्ता युक्त मन से समानता रखता है, सजातीयता के नियम के अनुसार जो विचार तरङ्ग उधर से चलतो है, एद्वाएक स्वस्थ अवस्था को पाकर उस के हृदय की ओर भुकती है, और उसे अशान्त कर देती है यह प्रकृति का नियम है, बुरे और भले भाव दोनों ही पहले किसी के मन से निकल कर सब से पूर्व आकाश मग्डल में विस्तृत होते हैं और फिर किपत शब्द लहरी के साथ उन के मनों मैं प्रवेश करने का चेष्टा करते हैं जो। कल्पना करने वाले मन के समान कल्पना वा भाव रखते हों, दूसरा कारण यह है, कि 'जंब किसी मनुष्य के प्रतिकूल कोई विपत्ति की घटना होने बाली होती है, वह करूपना के रूप में उसकी ओर पग बढ़ाता हैं, और उसके अदृश्य प्रभाव से यह भय भीत हो जाता हैं।

यह दशा बहुत से मनुष्यों के ऊपर घटती है और प्रायः पहले ही अनेक मनुष्यों को इस की सूचना मिल जातो है, यह प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य का अनुभव है ।

रानक—महाराज! बात तो अवश्य चिन्ता हो की है आपने इस का क्या प्रबन्ध किया है।

राखनगार—मैंने सेनापति को सावधान रहने को आज्ञा दो है।

रानक—सावधान ही पर्याप्त नहीं हैं, आप अपनी सेना को शस्त्र अस्त्र से सिज्जित रहने की आहा दीजिये, कीन जाने इस के अन्दर क्या भेद छुपा हुआ है, आप की प्रजा राजभक है प्राण निछावर करने वाली है, सब आन की आने में एकत्रित हो जाएंगे, और अपनी राज भक्ति का प्रमाण देंगे।

वशोल—महाराज! आप का विचार असत्य है, रण मल भार मुक्त से मिला था, कहता था सिद्धराज शिकार के प्रयोजन से सोमा प्रांत के वनों में आने वाला है, और कोई बात नहीं है निश्चिन्त रहिये, क्या दशोल! तुमक्या कहते हो ?

दशील—सत्यवात है, यह साधारण घटना है, इस में चिस्मत होने की क्या बात है, यदि सिद्धराज का दुए भाव होता, तो क्या हमारे जासूस पाटन में नहीं हैं, हम को सूचना न मिलती।

मनील देवी—(वशील दशील की माता और राखनगार कि भगिनी) नहीं माई नहीं तुम अवश्य वुद्धिमत्ता से काम लो

असावधानता में न रहो, चाहे यह साधारण बात क्यों न हो, तथापि गजा को सावधान और सिद्धित रहना उचित है, सिद्धराज ने इसी प्रकार छल से मेरे पित को मार दिया, पिता पितामह का देश छीन लिया, और यदि तुम न होते तो आज में कहीं की न होती तुम मेरे प्राण और मान की शरण हो यह बालक मूर्ख हैं तुम इन की बातों पर न जाओ।

राखनगार—बहन ! तुम्हारा विचार सत्य है, मेरा मन स्वयं मुक्ते सावधान रहने की प्रेरणा कर रहा है, मैं कल प्रातःकाल ही सोरठ देश की प्रजा को जूनागढ़ में एकत्रित होने की आज्ञा दूंगा।

वशील—िनःसन्देह, सावधानी आवश्यक है परन्तु आज उत्सव का दिन है, रंग में क्यों भंग डाला जाए। कल प्रातः काल देखा जाएगा स्वयं स्थान २ पर कर्मचारी भेजकर सर्दारों को बुला भेजूंगा। दशोल—तुम क्या कहते हो?

दशील—जो तुम्हारी सम्मति है वही मेरी भी सम्मति है, कल प्रातः काल प्रवन्ध कर लिया जावेगा।

मनील दैवो -- महाराज ! आप इसी समय जो कार्य उचित है की जिये कल का क्या विश्वास है, और नहीं तो दुर्ग को सुरक्षित की जिये नगर के कोट की प्राचीरों पर सिपाहियों को नियुक्त की जिये जिस से यदि शत्रु की भावना में विकार हो तो उसे प्रविष्ट होने का अवसर न हो, और रातों रात तुरन्त जो कुछ करना है कर डालिये मुक्ते कपटों अ सिद्धराज का तुनक भी विश्वास नहीं वह इसी प्रकार छल से काम किया करता है, उस ने आज तक के।ई धर्म युद्ध नहीं किया, उसने जितने राजाओं के देश छोने हैं इसी प्रकार छीने हैं वह धर्मारमा नहीं है, पहले वह लोभ देकर राजपुक्यों को अपने पक्ष में मिला लेता है, फिर उन्हों की सहायता से उन्हें निर्वल कर के कार्या सिद्ध कर लेता है।

राखनगार—सत्य है, मैं उसे मली भान्ति जानता हूं। रानक—तो फिर विलम्ब न करें, अभी समय है अनुभव से लाम उठाइये इस उत्सव को विसर्जन करें।

सेठ धर्मचंद टीकमचंद — श्रीमान ! आप बहुत चिन्ता न करें, आप का कोष भरा हुआ है, कल प्रातःकाल अगणित ममुष्य एकत्रित हो जाएंगे सिद्धराज किसी प्रकार भी हमारे देश में प्रवेश नहीं पा सका, फिर भी वह राजा है, बिना विचारे कोई कार्य्य नहीं करेगा, उस के सीमा पर आने का कोई और कारण होगा, आप भी तो अपने देश में भ्रमण करते ही रहते हैं, क्या आप अपनी सीमा पर कभी नहीं जाते, मुफे तो कोई विस्मय का हेतु दिखाई नहीं देता।

राखनगार-शोक कहां यह आनन्द का समय, और कहां यह सिंता और दुःख, दीवान जो ! आप की क्या समाति है ?

प्रधान मंत्री — मैं खयम् आश्वर्य में 🛴 मुफे दाल में

### ८ पति-भक्ति 2

काला दिखाई पड़ता है, मेरी बुद्धि में स्वयम् यह बात नहीं आती, कि सिद्धराज के आगमन की सूचना पहले हमारे कम्मेचारियों ने क्यों नहीं दी, मैं मनील देवी के कथन का समर्थन करता हूं आप तो उत्सव मनाइये, मुक्ते जाने दीजिये स्वयम् अपने पुत्रों को और सेनापित को राज दुर्ग को रक्षा के लिये नियुक्त करता हूं, मैं राश्री भर जागता रहूंगा और कल प्रातःकाल सेना को सिज्जित करने का प्रबन्ध करूंगा।

वर्शाल - क्यों न हो, धन्य है आप दीवान साहित ! और धन्य आप की राज भक्ति को क्यों दशील ! दीवान जी से बढ़ कर हमारे महाराज का भक्त कीन हो सका है।

वशोल—क्यों न हो, जिस राजा के पास ऐसे मनुष्य विद्यमान हैं उस के भाग्य पर देवता भी ईर्पा करते हैं।

राखनगार—दीवान जी । आप जाइये, तुरन्त दुर्गका प्रवन्ध की जिये मैं स्वयम् अभी आता हूं।

वशील—अन्न दाता! आप यहां ही पर्धारिये, आप पर प्राण निछावर करने वाले क्या थोड़े हैं ? जहां आप का पसीना गिरेगा वे वहां अपना रक्त गिराएंगे आप वर्ष गांठ का उत्सव मनाईये, हम दोनों जाते हैं, क्या दशील! क्या कहते हैं।

दशील—ऐसे भयंकर समय में हमारा आनन्द मनाना व्यर्थ है, "जिस की खाईये उसी को गाईये, ।

मर्न लदेवी — हां पुत्रो ! अभी तो राजर्भाक दिखलाने का समय है; राखनगार तुम्हारे मामा ही नहीं हैं, अन्नदाता,

अर्थे द्वाक्रमण 2

प्राण दाता ,राजा और शरण हैं, यही सच्चे अथों में तुम्हारे पिता हैं, जाओ अपनी मक्ति का प्रमाण दो।

वशील दशोल भी राजा से विदा होकर जाने को तैयार हो गये परन्तु किसी और भाव से, इन दोनों भाइयों और खजा-नची धर्मचन्द टीकमचन्द ने पहरा वाले सन्तरी आदियों को, बहुत सी शराब पिला दो थो उत्सव का दिन था, सब दुर्ग के सिपाही शराब पी पो कर उत्मत्त हो रहे थे, अभी दीवान अपने घर जाकर सेनापति और अपने पुत्रों को दुर्ग रक्षा की सम्मति दै रहा था कि यह फाइक तक पुर्दुचे, सन्तरी ने हांक लगाई, इन्होंने उत्तर दिया "हम हैं बाहर किसी कार्य्य वश जा रहे हैं, सन्तरी को विश्वास हो गया, वह खयं मद में उन्न- था, इतने में बाहर से किसी ने सीटी दी इन्होंने फाटक क्षोल दिया सिद्धराज अपने साथियों सहित निर्विझता से अन्दर प्रवेश कर गया, सिपाहियों को एक २ कर के तलवार के घाट उतारा, यह पहले हो से स्थिर हो चुका था कि सीटो के सुनते ही दुर्ग का फाटक खोल दिया जाएगा। जब पाटन देश के शस्त्र सिजात सियाही दुर्ग के अन्दर प्रवेश कर गए उन्होंने दुर्ग को सम्पूर्ण सेना को मार दिया रक्त कीनदियां बह निकलीं, सब असावधानी से मारे गये राखनगार अभी उत्सव मना रहा था कि दशील वशील हांपते कांपते आन पहुंचे, ''श्रीमान सिद्धराज आ गया, दुर्ग पर उसके मनुष्यों का अधिकार हो गया, अब भागने का अवसर नहीं रहा" उत्सव का रंग राग

इस समाचार के सुनते ही अस्टा धस्टा हो गया राखनगार हाथ में तलवार लिये उठा, दरबारी राजपूत भी संभले इसी अन्तर में सिद्धराज भी वहां आ पहुंचा स्त्रियें मूर्छित हो गई सिद्धराज ललकारा ! राखनगार ! तुभ को यह साहस कैसे हुआ कि मेरी पद्मनी को भगा लाए, संभल जा मैं बदला लेने के लिये यम के समान आ पहुंचा" राजनगार को आश्चर्य था उसने उत्तर दिया "तू भूठ कहता है, राखनगार को संसार अभ्रमी नहीं कह स्कार्थ परन्तु इस उत्तर को कौन सुनता था सिद्धराज ने वार कर ही दिया दोनों में खटाखट तलवारें चहने हगीं, राजपूतों ने भी आक्रमण कर दिया, दोनों दहों के मनुष्य सिंहों के समान युद्ध करने लगे, राखनगार मारा गया उसके सब मनुष्य धराशायी हुए नि:सहाय स्त्रिये खड़ी हुई इस शोक्रमय दृश्य को देख रहीं थी, वशील दृशील आय और संकेत से सिद्धराज और उसके सैनिकों को कहा बस बस, अब अधिक रक्तपात करने की आवश्यकता नहीं है, और वे चुपचाप खड़े होगए।



### सोलहवां परिच्छेद

## पतिब्रत धर्म



शीलने रानककी ओर मुख किया "मामी! मामा तो मर गए, वस्तुतः सिखराज ही की रानी होने के लिये तेरा विचार किया गया था घोखा हो गया, अब सन्तोप कर, क्या वशील! क्या सम्मित है?"

वशील— यही, कि जिस की वस्तु है उसी की प्राप्त हो।

रानक—अरे कायर ! दुष्ट अधमीं ! तुमको राखनगार ने क्या इसी दिन के लिये पाला था और उस ने एक मृत राजपूत सिपाही की ख़ञ्जर उठाली, और सिद्धराज की ओर लपकी, दशील, वशील दोनों ने बल से उस के हाथ से ख़ञ्जर को खींच, लिया, और उस अबला की मुश्कें कस दीं बह कोमलाङ्गी स्त्री थीं, विवश हो गई, रानक के दोनों पुत्र यद्यपि छोटे थे परन्तु माता पिता की मृत्यु और अपमान को सहन न कर सके, एक तो वशील दशील की ओर मुका दूसरे ने सिद्धराज पर आक्रमण किया, परन्तु निर्द्यी नीच हृदय सिद्धराज ने तत्काल उन दोनों का विनाश कर दिया, पति मारा गया, सन्तान उसके नेत्रों के सन्मुख विवशता और बालपन की दशा में मारो गई, रानक के दुख का कौन अनुमान लगा सकता है।

उसने भान्जें से कहा "नोच कायरो ! परमेश्वर तुम्हें इस विश्वास घात का दण्ड देगा।

दशील—मामी! चिन्ता न कर, तु पाटन देश की पटरानी होंगी हम को हमारा देश मिल जाएगा, यद्यपि यह घटना अध्यन्त शोकमयी है, परन्तु इस में सब की भलाइ है यदि एक की बुराई से सब की भलाई होती है, तो बुद्धिमान इस बुराई से भिमकते नहीं।

क्यों बशील ! सत्य है वा नहीं।

वशील—अक्षर अक्षर सत्य है।

मनील देवी — खड़ो हुई आश्चर्य और बिह्मय से इन की बातों सुनतो रहो, उस के पाओं पृथ्वो में गड़ गए थे, उसे निश्चय हो गया कि घटना के मूल हो मेरे दोनों पुत्र हैं उस ने इन से कहा—

''ओह नोच सन्तान ? तुम मेरो कोख से सर्प उत्पन्न हुए।"

वशील—नहीं माता। नहीं, हम ने पिता की सम्पत्ति प्राप्त करलो, क्या सिद्धराज हमारे सम्बन्धो नहीं हैं, क्षत्रिय सदा से छल बल कर के अपना कार्य्य सिद्ध करने में प्रसिद्ध हैं, आदि से ही ऐसा चला आया है, कुछ हम ने हो तो ऐसा काम नहीं किया क्यों दशील ! सत्य है ना।

दशील—माता की बुद्धि मारी गई है, उसकी आन नहीं है।

मनील-जिस स्नों के पुत्र ऐसे नीच प्रमाणित हों उस की बुद्धि क्यों न मारो जाए, शठो ! तुम्हारे लोक परलोक दोनों भ्रष्ट हुए तुम कुपूत हो तुम्हारे संसार में जम्म लेने की क्या आवश्यकता थी।

वशील ─इस लिए, कि पिता को नष्ट हुई भूमि को चतुरता से वापस ले लें, क्यों दशील ! बोलते क्यों नहीं।

दशील – निस्सन्देह, सत्य है ।

मनील — धिकार है इस सम्पत्ति पर, जिस का मूल्य हत्या हो धिकार है उन सम्पत्ति वालों पर जो अपने पिता के समान रक्षक के प्राण ले कर सम्पत्ति वाले बनें, धिकार है तुम पर जो ऐसे धर्मातमा स्वामी के रक्त के प्यासे बने, और धिकार है मुक्त पर जिस की कोख से तुम से विश्वास घातियों ने जन्म लिया, कोटि कोटि वर्ष तक तुम घोर नर्क में पड़े रहोगे—और इस निर्दोष को हत्या तुम्हारे माथे पर कलंक का टीका बना हुआ तुम को धिकार देता रहेगा।

वर्गाल—साधारण बात ! हमें इन बातों का क्या भय है हम सिद्धराज के तो प्यारे बने रहेंगे, क्यों वृशील ! जिस

### टू पति-भक्ति 🤌

पर ऐसा महाराजा दयोलु हो, उस को और किसी का क्या भय है।

दशील-सत्य है, यह सत्य है।

मनील—कुलद्वोही, कुलघातक, निर्ह्णज, नीच तेरे अन्न दाता की मृत्यु देह तेरे सामने पड़ी हुई है, और यह डिठाई यह वयात्य, यह अपमान और अनर्थ की बात कह रहे हो, दूर हटो नहीं ती मैं स्वयं तलवार से चूहे की न्याई तुम्हारे शिर उड़ी दूंगा।

वशील—तू सब भूल जाएगी, चल रानी वन कर अपना राज्य सम्भाल ले, संसार में ऐसा होता ही रहता है, क्या दशील ! पश्चीस गांव राजा और देगा वा नहीं ?

द्शील—हां जी हां अपने स्त्रार्थ के अर्थ कीन नहीं ऐसा करता।

मनील को अधिक सुनने का धैर्य्य कहां था उस ने लपक कर तलवार उठाई वशील दशील दोनों भागे, सिद्धराज के पीछे जा छुपे, मनील देवों ने खंजर अपने हृदय में घोंप लिया और वहां ही हैर हो गई।

वशील—हाय हाय, मातेश्वरी ने आत्मघात कर लिया, इस आत्महत्या की क्या आवश्यकता थी, दशील ! अब क्या करें ?

दशील—लाश उदा ले चलो, मृतक संस्कार करो और अब क्या करना है। सिद्धराज इन निर्छज्ज मूर्खों की वार्ते आश्चर्य हुआ सुनता रहा परन्तु चुप था, मुख नहीं खोला, वे लाश को एक ओर उठा ले गए।

सिद्धर/जरानक की ओर भुका "सुन्दरी! मैं निरपराध हूं, तेरे प्रेम ने मुक्ते बावला कर दिया था, तू मेरी थी और मेरी होगो, देख कितने प्राणों से अधिक प्रमूर जीवन देकर मैंने तुक्ते मोल लिया है।

रानक—बस, बस, धाव पर निमक मत लगा, इस दुए भावना से दूर रह और मेरी हिए से ओफल होजा, मैंने क्या जाने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किये थे कि पति के घातक को रन आंखों से देख रही हूं और तेरी अववित्र बातें कानों से सुन रही हूं मुक्ते पहले ही मर जाना था, जिससे अपने सुहाग का डब्बा हाथों में लिये हुए पति के हाथ से द्ग्ध होने का पुष्य प्राप्त करती, परे हट जा।

सिद्धराज—राजपृतो ! पद्मनी को मुश्कें खोल दो, इसे कष्ट होता होगा अभो यह चैतना में नहीं है, समभाने पर समभ जाएगी, परन्तु अपने पहरा में रखो कोई अनुचित कार्य न करने पांचे।

और राज्यपूतो ने वैसा ही किया।



### सताहरवां परिच्छेद।

# ईश्वर की महिमा।



र्ग में थोड़े समय में अधिकार हो गया सिद्धराज के अफसरों ने अपने सेनिकों को दुर्ग के फाकर और पाचीर पर नियुक्तकर दिया अभी अर्थ रात्रि से अधिक नहीं व्यतात हुई थी, पाठकों को इस घटना के पहने से आश्चर्य होगा कि किस प्रकार दो चार घएटों के अन्दर एक बड़े राज्यकी

इति श्री हो गई और वह एक शासक के हाथ वे निकल दूसरे के अधिकार में चली गई, इस प्रकार की घटनाएं इसी भारत-वर्ष में अनेक बार हो चुकी हैं, मनुष्य प्रायः अपनी असावधानी से मारा जाता है, राखनगार धम्मीत्मा नरेश था उसे अपनी भाराइयों पर अभिमान था, वह प्रत्येक दशा में अपने आपको सुरक्षित समभता था परन्तु राजा के लिये भलाई के साथ अन्य गुलों की भा आवश्यकता है जिस प्रकार राजयोगी कर्म करता हुआ अपनी इन्द्रियों के प्रत्येक विषय का निगृह करते रहते हैं, वैसे ही राजा का भी धम्म है कि वह अपने धम्म

भीर कर्त्तव्य पथ पर चलता हुआ अपने देश के समग् मनुष्यों का ध्यान रखे और समयोचित निगृह करता रहे जिस से कोई मनुष्य उस को घोलान दे सके, योग का साधन महा कठिन काम है परन्तु उससे कठिनता कत्तं व्य शासन करने का है, जब तक योगी विषयों की प्रबलता को पूर्णतया दमन न कर ले प्रत्येक पल उस के पतन का भय रहता है, इसी अकार राजा, मनुष्य को पहिचानने वाला, अनुभवी और अपनी प्रजाकी सेवा और उन के किये हुए उपकारीं को तथा उन के अंतरिक भावों को जानने वाला यदि नहीं है तो उसका भी कुशल नहीं है, राजा का सच पूछो नो कोई भी मित्र, सम्बन्धी वा सहायक नहीं है वह सब को अपने सुख व आवश्यकता का साधन बना रखता है, यहां राखनगार ने दशील और वशील के सम्बन्ध में अत्यन्त भूल की,असावधानी की और मारा गया "घर का मेदी लङ्का ढावे" उस की भी सोने की लंका डेर में मिल गई और किस सुविधा के साथ, दीवान सेनापतिको लिये हुये सौपचास मनुष्यों को साथ लेकर दुर्ग के फाटक पर पहुंचा, पुकारा, परम्तु किसी ने द्वार नहीं खोला, प्राचीर पर सिद्धराज के सौनिक उस को देख रहे थे, आ्झा थी कि प्रातः काल से पहिले फाटक न खुले और न बाहर वालों को समाचार मिले, कि अन्दर क्या हो रहा है, यह सब विस्मित थे, कोई बात समक्ष में नहीं आई, निराश हो उन्होंने फाटक ही के बाहर रात्रि व्यतीत करने का विचार

#### ट्र पतिभक्ति 🤰

किया राखनगार के कर्मचारी सम्भव नहीं था कि उन की न सुनते, नगर में डाका पड़ता है, और कोलाहल मच जाता है, डाकू बाजे बजाते आते हैं और लूट मार कर चले जाते हैं, परन्तु यहां अद्भुत रोति की चाल चली गई, शत्रु अपने सैनिकों को ग्रुप्त रूप से लाया, सामना करने वालों की तलवार के घाट उतारा और बाहर किसी कान तक यह सुचना नहीं मिली।

वे मन में अत्यन्त आतुर थे, परमेश्वर जाने क्या भेद है कि कुछ बुद्धि में नहीं आता वह इसी चिन्ता में थे कि कई सौ अश्वारोही सिपाहो नगर के कोट से चलता हुआ दुर्ग के पास आया पहरे वाले वहां भी शराब पी पी कर उन्मत्त हीरहे थे, जिस समय वशील दशील ने सिद्धराज के सौनिकों को नगर के कोट के अन्दर प्रवेश करने की आज्ञा दी ऐसा जान पड़ता है कि वह नगर का द्वार खुले का खुला ही छोड़ागया और शत्रु निर्भय हो कर अन्दर आ गया, जब दोचान और सेनापति ने उनके आने की आहट पाई पूछा "कोन आ रहा है ? उत्तर दिया गया" तिद्धराज की स्रोज में महारानी मनील देवी थोड़े मनुष्यों के साथ आई हैं, उनको सूचनादो गई है, वे-महाराज राखनगार जो के दुर्ग की ओर गए हैं इस कारण महाराणी भी इधर ही आगई फिर प्रश्न किया गया "नगर के कोट का द्वार किसने खोला ?

उत्तर दिया गया 'किसी ने भो नहीं, वह खुला हुआ था, पहरे पर एक भी कर्मचारी नहीं था।

दीवान और सेनापति पर मानों बद्रा गिरा, यह सिमिति की कि रानी को मिलना चाहिये, वह अपने समय बहुत ही धर्मात्मा, ईश्वर मक और द्यालु बिख्यात थी, दोनों आप रानी के सन्मुल खड़े हुये प्रणाम किं अपना नाम बताया, आतिथि धर्म के पूरा करने का संकल्प प्रगट किया।

रानी ने कहा "मैं तुम्हारे सद्ब्यवहार और सदाचार को देखकर बहुत प्रसन्न हूं परन्तु सब से पहले मुभे यह बताया जाय कि सिद्धराज कहां है।

दीवान—इस का हम को कुछ भी झान नहीं है, आज सायंकाल यह स्वना मिली थी कि वे शिकार खेलने सीमा पर आप हैं।

रानी—रात्रिका समय है, तुम दुर्गके बाहर क्यों खड़े हो और नगर को रक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया ?

दीवान और सेनापित एक दूसरे का गुख तकने लगे, इस प्रश्न का क्या उत्तर देते वह खयं विस्मित थे।

रानी बोली - तुमको पता नहीं मुक्ते विश्वास है कि सिद्धराज इस समय दुर्ग के अन्दर है, तुम्हारी असावधानता समा के योग्य नहीं भलाई इस में है कि तुम मुक्ते मेरे पुत्र से अभी मिलने दो, जो समय बीत रहा है वह तुम्हारे और मेरे

#### ८ पति-भक्ति 🔌

ित्ये अधिक शोक का कारण होगा, अच्छा हो जो मैं उससे मिल कर दो दो बातें करलूं, नहीं तो मेरा आना सर्वधा निष्फल होगा अभी तो कुशल है।

दीवान और सेनापित आश्चर्य से चुप थे उनके मन
में नानाप्रकार की कल्पनाएं उठने लगीं, बात बनाकर बोले
आप अतिथि भवन में पधारें प्रातःकाल सब पता मिल जाएगा।

अब महारानी खयं आतुर हुई "जब तक मुफे सिद्धराज का पता न मिल जाये मैं तुम्हारी अतिथि सेवा को स्वीकार नहीं करूं भी यद्यपि तुम्हारे हृदयसे तुम्हारे सद्व्यवहार की अनुगृहीत हूं, अच्छा हो यदि इसी खुले मैदान में हम लोग कुछ समय उहरें, तुम दुर्ग वालों से पता लो इस के पश्चात आप जो कुछ चाहेंगे मैं स्वीकार करूंगी।

परन्तु दुर्ग को कीन खोलता, वहां तो कुछ और ही प्रबन्ध हुआ २ था रात जिस किस प्रकार व्यतीत हुई ब्रह्म मुहूर्त हुआ, इस समय दुर्ग के वुर्ज पर सहनाई और न्फोरी बजाने को प्रथा थी, परन्तु वहां मौन था, यह भी सब के लिये विस्मय का कारण था, अस्तु, प्रातःकाल हो गया, अब तक मी फाटक नहीं खुला, दीवान और सेनापित दोनों ने उस के खोलने की चेष्टा की, वुर्ज के मनुष्यों ने ऊपर से उत्तर दिया, "दुर्ग महाराज सिद्धराज के अधिकार में आ गया जब तक पाटन देश की सेना न आ जाएगी दुर्ग इसी

प्रकार बन्द् रहेगा' उपद्रव हो गया, सेनापति ने अपनी सेनाको सज्जित होने का संकेत किया रानी ने सारी घटना का पता पा लिया, दीवान और सेनापति को बुला भेजा "अब तु¥हारा सारा करना घरना व्यर्थ है, जिस दुर्घटना से मैं तुम को बचाने आई थी वह हो चुकी, शोक! मैं समय पर न पहुंची, इस समय तुम्हारा चुप रहना अच्छा है अब कुशल इसी में है कि चुपचाप आने वाली विपत्ति को प्रगट होने दो, इस के पश्चात समाचार मिला कि पाटनदेश की सेना आ गई है दुर्ग के मनुष्य प्रतीक्षा में थे, फाटक खुल गया और दोवान और सेनापति को सिद्धराज के सैनिकी ने घेर हिया, रानो ने बड़ी चतुरता से काम किया, रक्तपात तक दशा न आई, और नगर भर में ढिंढोरा फिर गया कि सोरड देश आज से सिद्धराज के आधीन हो गया जो मनुष्य विद्रोह करेगा, मृश्यु दरुड प्राप्त करेगा। हाजा

किसी की शक्ति थी कि चूं तक करता, नगर पर निराशा और विस्मय छा गया, दुर्ग पर सिद्धराज की ध्वजा फहराने लगी, जब उस ने सुना कि मनीलदेवी आई है, अपने कर्मचारियों के साथ बाहर आया, अपनी प्रकृति के अनुसार माता के चरणों पर शोश निवाया।

> उस ने पूछा "सिद्धराज ! यह तुमने क्या किया ? सिद्धराज—जो राजाओं की रीति है। रानी—राखनगार की क्या दशा है ?

सिद्धराज—वह मर गया।

फिर रानी, राखनगार के मंत्रो, सेनापित और दरवारी गण पाटनदेश की सेना सिंहत सब दुर्ग के अन्दर प्रविष्ट हुए, यहां लाशों के अम्बार लगे हुए थे, कुन्न गानुष्य बंदी घरमें पड़े हुए थे, रोप सैनिकों के शक्त्र छीन लिये गये थे, राजा ने दीवान आदियों को आज्ञा दी "शस्त्र रख दो" उन्होंने ऐसा ही किया विचारे विवश थे क्या करते, परन्तु दोनों ही राखनगार के सक्चे भक्त थे प्रार्थना की "हम को यहां से चले जाने की आज्ञा प्राप्त हो"

सिद्धराज—क्यों ? मैं तुम्हारे स्वत्व को सुरक्षित रख्ना।

मंत्री—जब राखनगार नहीं तो यहां का अन्न जल हमारे लिये शपथ है अब साधु वेष में बन में जाकर तप करते हुये अपना जीवन व्यतीत करेंगे, हम आप के साथ विद्रोह करना नहीं चाहते क्योंकि वह व्यथं है।

सिद्धराज—पूर्ण रीति से अधिकार होजाने पर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो सकी है, इस समय तुम बंदी हो।

इस के अन्तर लाशों को दूर करने की आज्ञा दी गई और सब के पश्चात राखनगार की अर्थी आदर प्रतिष्ठा के साथ बाहर निकाली गई, सिद्धराज के सेनिक अफसर उस के साथ थे, उसे वे नदों के तट पर ले गए, और विचार था कि कोई न कोई उस का सम्बन्धी उस को चिता पर मृतक संस्कार करने के लिये विद्यमान हो, परन्तु ये सब

### ू ईश्वर को महिमा 🤰

भयभीत हुए पहले हो भाग गये थे, इस कारण कुछ समय के लिये संस्कार रोक दिया गया।

यह प्रभु की महिमा है, बड़े २ मुकुटधारी भूपालों की संसार में यह गति होती है, कल जो देश का स्वामी माना जाता था, आज मही और रक्त में लत पत है और उस की सम्पत्ति वा कीप का स्वामी दूसरा हो गया है।

पातास महीप मान धातास दिलीप जैसे, जाके यश म्रजहूं लीं द्वीप द्वीप छाए हैं। बली ऐसी बलवान को भयो जहान बीच रावक समान की प्रतापी जग जग जाए हैं। बान की कलान में छजान द्वीण पारच से जागे गुण दीनद्याल भारत में गाए हैं। कैसे कैसे मूर रचे चातुर विरस्च जूने, फेर चकचूर कर धूर में मिलाए हैं।



### अठाहरवां परिच्छेद

## उन्मत्तता



कल भागी, कारागार से निकल भागी, सशस्त्र सिपाहियों के पहरे से निकल भागी, कौन! रानकदेवी, निकल भागी बन्दी गृह से निकल गई, बुद्धि व ज्ञान नष्ट हो गया, तन मन की सुधि नहीं रही, सर्वथा ज्ञान शून्य, न शिर का ज्ञान न पाओं की सुधि, एउजा हीन, वह किसी

प्रकार सब के नेत्रों में धूलि डाल कर चली गई, किसी को क्या पता।

दुर्ग को देखा उदासी छाई हुई थी, चारों ओर लाशों के अम्बार लगे हुए थे ठोकर खा कर गिर गई।

पग धरते ऋसगुण भयो, पग में लागी ठेस। रानक को दुःख है बड़ा, उजड़े सोरठ देस॥

संभर्ती, फाटक पर पहुंची, क्या यह वही प्रश्ननी दैवी है, जिस के लिये इतना श्वतपात किया गया, किसी की **ह**िष्ट इस पर नहीं पड़ी रानी साधारण वेप पहना करती थी, साधारण स्त्री को कौन रोक टोक करता, मन से पूछा ''मैं कौन हूं' फिर स्वयं ही उत्तर दिया।

> सोरठ देश के गांव में, लायो एक कुम्हार। बेटी राजा सिन्धु को, ब्याही राखनगार ॥ आगे बड़ी शिविर सा तना था, फिर प्रश्न किया-यह किस का रखवास है, किस ने तम्बू तानिया। कहां से ऋषा सेठ, कहां का वासिया॥ एक सिपाही ने सुना, ग्रुस्करा कर उत्तर दिया -लक्ष्कर यह सिद्गराज का, लूटा सोरठ देश। मार सहेगा श्रति घनी, राखनगार नरेश ।। रानक लाया ब्याह कर, किया श्रिथक श्रपमान । रानीयो सिद्धराज को, बनी निवट श्रज्जान ॥ रानकदैवो—हंसी और कहने लगो:— ऐसा समरथ की कहां, तोड़े गढ़ गिरनार । राजों में सब से बली, राजा राखनगार ॥ करते धरते जो बना, करत न लायो बार। रानक देवी ले गया, राजा राखनगार ।

वहां एक सफेद घोड़ा खड़ा था, बाबली रानी ने उसे अपने राजा को सवारी का घोड़ा समभा, बोली।

### ८ पति-भक्ति 🤌

घोड़ा राखनगार का, जयों सरवर का हंस।
यहां यह कैसे जा गया, छोड़ धनी का बंस॥
दूसरे सिपाही ने बावली समभ कर हंसी से उत्तर
दिया॥

बाज बिचारा क्या करे, गया शिकारी छोड़।
राखनगार तो चल बसा, मुख मित्रन से मीड़ ॥
हाय, कहां गया कैसे गया, हाय।
सारा जग सूना भया, देस नगर भया छार।
शीभा तो सब ले गया, राजा राखन गार॥
सिपाही ने उत्तर दिया वह नदी की ओर गया है।
"तब तो मैं भी उसी ओर चलूंगी।"

पग बढ़ाया, मार्ग में बाग था, पुष्प बिले थे, बम्पा का मृक्ष नवीन विकसित पुष्पों से लदा हुआ लहलहा रहा था, वृक्ष को हिलाया बहुत से पुष्प गिर पड़े उस ने चुन लिये अपने दुपट्टे के अञ्चल में भर लिये, फिर बोली—

चम्पा तुक्त में तीन गुण, रूप रंग और बास।

श्रवगुण तुक्त में एक है, भंवर न बैठे पास।

रंग रूप में क्या बने, जामें प्रेम न प्रीत ।
भंवरा लोभी प्रेम का, ऐसा कीजे मीत।

मुक्त में प्रेम प्रतीत है, मुक्त में प्रेम प्रभाय। राखनगार किथर गया, शोभो सकल नशाय॥

कभी हंसती थी कभी रोती थी, एरन्तु पग बढ़ाए हुए नदों की ओर जा रही थी कौन जाने राखनगार की मृत देह में क्या आकर्षण था जो उसे विना जाने अपनी ओर खेंच कर लिये जा रहा था, कोई क्या जाने कि यह कीन है, कहां जा रही है, किस का ध्यान है, किस धुन में मग्न है, बावली स्त्री के एकड़ने व उस को रोक थाम करने में किसी का क्या प्रयोजन, केश विखरे हुए- घवराया हुआ मुल, आकार से वावलापन टएकता था।

वह लाश पर आई, सिद्धराज के मनुष्य जमघटा बांध कर उसके आस पास खड़े हुए थे, उन्हों ने समका सम्भव है यह कोई राखनगार की रानी हो, किसी ने उसे नहीं रोका; उस ने उस का पट (कफन) खोला कप देखा रोई और कहने लगी, प्राणनाथ ! यह क्या हुआ. तुम शयन कर रहे हो, जागोंगे कि नहीं, महल छोड़कर नदीके तीर पर चले आए, यहां का खुला वायु बहुत पसन्द आया है परन्तु उत्तर कीन देता, मृतक ने कब उत्तर दिया है ? उसने देह को हिलाया ध्यान से देखा, समका, यह लाश है, प्राण निकल गए हैं रक्त से परि-प्लुत है, हाथ ! यह क्या हो गया, क्या राखनगार मुक्त को सचमुच छोड़ कर चले गए— स्वामी तुम चुप हो रहे, श्रब की जिये श्राराम ॥
गिरिए पर्वत शिखर से, तिजिए सुख दुब धाम ॥
दस द्वारे का पिञ्जरा, बन्द लगी सब ठौर ।
कैसे पंछी उड़ गया, हंसों का तिरमीर ॥
मुख खोली कुछ तो कही, राजा राखनगार ।
छन्नपती सूना पड़ा, जूनागढ़ गिरनार ॥

धीर २ रात्रि की घटनाएं स्मरण होने लगीं, कुछ सचेत हुई, लाश से लिपट गई, और करुणा स्वर से रुद्न करने लगी, नगर निवासी पुरुष स्त्रियों ने सुना कि पटरानी नदी के तीर पर चली गई है, उसे सब मन और प्राण से स्नेह करते थे, मानुषिक प्रेम समुद्र के समान उमड़ पड़ा, असंख्य जन वहां आ पहुंचे, इधर दुर्ग में भी यह समाचार फैल गया कि रानो भाग गई, कर्मचारी उसकी खोज में भागे, मीड़ भाड़ देख कर सिपाहियों ने रानो को लाश पर से परे हठाया, वलात्कार से उसे एक स्थान पर खड़ा किया, जहां से गिर-नार पर्वत का शिखर दिखाई दैता है, उन्मक्ता ने फिर अपना प्रभाव किया ऐसे समय की उन्मक्ता भी प्रकृति का पुरस्कार है, रानी ने शिर उठाया, पर्वत के शिखर पर दृष्टि गई बोलो-

जंचा गढ़ गिरनार का, करे गगन सीं मेल। राखनगार तू चल बसा बिगड़ गया सब खेल॥

सिद्धराज को शांति कहां, वह भी लोगों से सुन कर नदी की ओर गया, उस नदी का नाम मोगादा है, वह आया, रानक को शिर से पाओं तक देखा, सीन्दर्य और तेज की विव्य मूर्ति बन कर खड़ी थी, बैसे तो वह सौन्दर्य का मानो अवतार थी, बावलेपन ने उस के रंग रूप को और मी भड़का दिया था दो चार पल ध्यान से उसकी ओर देखता रहा।

## उन्नीसवां परिच्छेद ।



दराज ने मुख खोठा "सुन्दरी! धोरज घर, दुःस से चया लाभ होगा। ला 🖲 🔘 🔘 रानक—त् कीन है ?

सिद्धराज—मैं सिद्धराज पाटन देश का राजा

🕏 तेरा प्रेम मुक्ते यहां खेंच लाया।

रानक—सिद्धराज ! कौन सिद्धराज, वह कौन है, मैं तो नहीं जानती।

सिद्धराज—मैंने ही तेरे लिये, अपने प्राणों पर इतनी

### टू पति भक्ति 🤰

विपत्तियां उठाई राखनगार मेरा शत्रु था छसे रक्तप्लुत भूमि पर सुला दिया।

रानक-फिर उन्हें सोने दे, चेत ! उन्हें जगाना नहीं उनको कष्ट होगा।

सिद्धराज-भैंने उसको मार दिया।

अब रानी को फिर चेनना हुई "कायर ! निर्दयो ! कपटी, निर्ह्ज ! दूर हो मेरी दृष्टि से, दुर्मु ख ! तूने मेरे पति को कायरों के समान छल से मारा, नीच े तू क्षत्रिय की बिन्दु नहीं है, तूने छोटे २ बालकों पर दया नहीं की, तूने सर्वनाश किया, अब और क्या चाहता है ?

सिद्धराज—तुमको अपने रणवास की शोभा, राजरानी, और अपने प्रेम का आदर्श बनाना चाहता हूं।

रानक-धिकार है तेरे साहस पर।

ग्राग लगे तेरे देश को, व्यापे कष्ट क्लेश। मैं जाने वाली नहीं, छोड़ पिया का देश॥

कहों से बाणी हुई—सिद्धराज! सावधान, अब क्या करता है? क्या तू नहीं देखता, इस सती पर सत चढ़ा हुआ है, रूप और आकृति से दिव्य ज्योत्सना वर्ष रही है, भय कर इसके शाप से, नहीं तो सती ने जिस प्रकार दक्ष प्रजापित के यक्ष को विध्वन्स कर दिया था वही तेरा भो परिणाम होगा, रानकदेवी। तू इस मृत्य लोक की स्त्री नहीं है, तू स्वर्ग की देवी है, इस अज्ञानी को शाप न दे। सिद्धराज ने देखा उसकी माता मनील देवी सन्मुख सङ्गी है।

"हा माता! तू मुभे कहीं शान्ति न होने देगी"।

मनील—मैं ढाल बन कर तेरी रक्षा करती रहती है, पाप कर्म से बचाती रहती हैं, तू अपने दुष्क्रत्यों से नहीं हटता, यह स्त्री अब इस संसार की नहीं है, यह स्वर्ग की है, इसे कोई बात अब न कह, और न इसे छेड़, नहीं तो तेर्य कुशल नहीं है।

> रानक – माई! तू कीन है। मनील – मैं इसकी माता हूं।

रानक—शोक! तू तो भली प्रतीत होती है, यह तेरी कुछ से कैसे उत्पन्न हुआ स्वर्ण से हलाहल विष का जन्म कैसे हुआ।

मनील-यह कर्म की गति है, और कुछ नहीं।

रानक—यह मुभको अपवित्र वचनों से दुःख दै रहा है, इसे क्या कहूं यह अपने कर्मी का घोर दर्ख पाएगा, शुभ कर्मों ने इसे राजा बना दिया परन्तु इसके पश्चास् पाटन देश में इसके अंश का एक भी पुत्र जीवित न रहेगा, और अजिस प्रकार इसने मुके सन्तान होन किया है, इसका नाम लेवा कोई न रहेगा, और सब संसार सर्वदा इसको बुरा कहेगा और यह आप मारा जाएगा।

#### ८ पति-भक्ति ,2

मनील—हा ! तू ने शाप दे ही दिया, कर्म की गति कौन दाल सकता है।

रानक—माई! गुरु एक होता है, ईश्वर एक होता है, इष्ट एक होता है, स्वामी एक होता है, पित एक होता है, जिस गुरु ने जिस शिष्य की आतम तत्व बतलाया है वही समय का सचा गुरु है, जो दूसरा गुरु करता है, अथवा कई गुरु धारण करता है, वह पितत और संस्कार भ्रष्ट है, उसकी कभी भी गुरु का इस जन्म में साक्षात्कार न होगा, जो एक ईश्वर को छोड़ कर किसी देवी देवता को इष्ट मानता है, वह नीच है, पापी, नास्तिक है, उसकी सद्गति कभी नहीं होगी जो स्त्री एक पित के प्रेम में लोन नहीं हो जातो, वह व्यमिन् चारिणी, कुल की कलङ्क और वेश्या है उसे न लोक का स्ख मिलेगा न परलोक को ।

पितव्रता के एक है, व्यभिचारिए के दोय।
पितव्रता व्यभिचारिएों, कही क्यों मेला होय।।
पितव्रता पित को भजे, पित भजे धर विश्वास।
व्यन विषयं चितवे नहीं, सदो जो पिय की ब्रास।।
पितव्रता मैली भली, गले कांच की पीत।
सब सिवयों में यूं रमें, ज्यों रिव शिश की जोत। र
मनील—सत्य है एक्सिन ! सत्य है।
रानक—वर्तमान समय के शिष्य कहते हैं, हम अनेक

गुरु धारण करेंगे गुरमुख उस का नाम है जिस ने गुरु मुख मान लिया, अब कौन गुरु हो सकता है दत्तात्रेय ऋषि के उदाहरण न देखो, वे इस जगत ही को गुरु इप मानते थे उन को सम्पूर्ण विश्व में गुरु रूप दिखाई देता था कैसे सम्भव है कि किसी मनुष्य के हृदय में पहले एक गुरु की मूर्ति प्रति-वित हो गई हो, उस को निकाल कर दूसरे का ध्यान धरेगा, जो स्त्रियें बारम्बार विवाह करती हैं वे धार्मिक रीतियों के अनुष्ठान करने के योग्य नहीं समभो जातीं, मैं राखनगार की हूं वही मेरे पति हैं, गुरु हैं, ईश्वर हैं और सर्वस्व हैं, इस मूर्ख पापी को समभा दे, अपने दुष्ट भाव से दूर रहे, अब मुके अधिक दुख न दे, मैं जीवित नहीं हूं, मृतक हूं और यह किञ्चित मात्र भो मुक्ते रूपर्श करेगा। तो अपने आप को नष्ट हुआ समभे।

सिद्धराज मन में भय श्रस्त हुआ, कांप उठा, रानक के वचनों में कुछ ऐसा प्रभाव था कि उस की बाणी सर्वथा बंद हो गई।

मनीलदेवी बोली ''सिद्धर।ज ! तुम सुनते हो, यह सती क्या कहती है। वह चुप रहा तब रानी ने रानक से कहा 'तेरी क्या आक्षा है ?"

> रानक—र्पात के साथ जल जाने दो। मनील—और कुछ ?

रानक— और कुछ नहीं।

हम अप्राकृति हैं कि पाद यसालय ने समह

मनील—देवी। सच्ची सित १ इस अनर्थ के मूल तेरे भाओं हैं, उन्होंने स्वार्थ में अन्धे हो कर तुके यह दिन दिखाए।

रानक—यह कर्म्म की गित है, जो जैसा करेगा, वैसा भोगेगा, मेरी दृष्टि एक मात्र राखनगार को इस समय देखती है मुभे इस समय ओर कोई दिखाई नहीं देता, मैं इस समय किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहती।

मनोल—सिपाहियो ? वशील दशील को कर्म चन्द सेठ के सहित पकड़ लो।

सिद्धराज—नहीं, माता ? नहीं, मैं उनको इस कार्य के बदले में परितोषक दुंगा। पारिता प्रति मनील—पुत्र ! यदि तू इस अवसर पर तनके भी मेरा

मनील-पुत्र ! यदि तू इस अवसर पर तनिके भी मेरा विरोध करता है तो देख। यह कहार रक्त पीने के हेतु उद्यत हैं, जिन नीचों ने अपने शरएय के साथ विद्रोह किया पिता से अधिक दयालु स्वामी से विश्वास घात किया उनसे तृ मित्रता की कैसे आशा कर सकता है, तुक्त को भी धोखा देंगे।

सिद्धराज चुप हो गया, दशील वशील पकड़ कर लाये गये कर्मचन्द भी पकड़ा गया।

मनील—क्यों कृत**ज्ञों ! तुम क्यों निर्दोप जनों** की हत्या के कारण हुए।

वशील—प्राण दान दोजिये (भय से कपिते हुये) पापी हुए, दशील ! क्यों रानो से कुछ बिनता नहीं करता। दशील—जुम स्वयं कह रहे हो। रानी—सिपाहियो! मेरे सामने इन तीनों का सिर काट दो तीनी अपराधी रानक के सन्मुख बुरो भांति से यध कियेगये।

मनीलदेवी ने राखनगार के मन्त्रों को बुला कर समभा-या जब तक कोई राखनगार का सम्बन्धों न मिले, तुम सिद्ध-राज के नाम से राज्य करो पश्च।त् यद्यपि यह देश पाटनदेश के आधीन रहेगा परन्तु किसी अधिकारों का अधिकार नहीं छीना जाएगा, तुम असावधान और राखनगार के विरुद्ध अपराधी हो, परन्तु क्योंकि राजभक रहे हो इस लिये तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाता है। जाओ नगर का प्रवन्ध करों किसी प्रकार का उपद्रव न मचने पावे।

समग्रजन समुदाय इस स्त्री की तत्वबुद्धि को देख कर आश्चर्य रहगया सिद्धराज से भी उस समय कुछ कहते सुनते वन नहीं पड़ी।



### ८ पति-भक्ति 2

### बीसवां परिच्छेद

परिगाम

"परिगाम जो अच्छा हो तो अच्छे हैं सभी काम"



मनोलदेवी ने विलाप करती हुई रानकदेवी के आंस् अपने आंचल से पोंछे, उसका हाथ पकड़ लिया, पुत्री ! जो होना था, वह होगया, प्रारब्ध के लेखको कोई मिटा नहीं सकता, मनुष्य देवताओं के हाथकी

कडपुतिलयां हैं जो नाच वे चाहते हैं नचाते हैं, तू धीरज धर और आनन्द से अपने पित के साथ अपने धर्म को पूर्ण कर अब कोई मनुष्य इसमें वाधक न होगा मार्चुष्यों के दल के दल मिन् मनुष्य रानकदेवी के पीछे २ राखनगार की लाश के निकट आप, मनीलदेवी के सद्द्यहार ने आन की आन में शत्रुओं को मित्र बना लिया, रानक पित की देह पर गिरी और उसके चरण पकड़ विलाप करने लगी, बहुत समय हदन और विलाप में व्यतीत हुआ।

इधर चिता सजाई गई, रानकदेवी उठ खड़ी हुई, लोगों ने देह को उठा कर चिता पर रख दिया, रानक ने पति के सिर को अंक में रख लिया, मनीलरेवो ने महल से उसका सुहाग का डिब्बा मंगा दिया था, सती ने इस सिन्धूर को हाथ में ले लिया।

मन्त्री आया चिता की परिक्रमा की, फिर कर जोड़ कर सन्मुख आया "शोक! माता! इम मर नहीं गए, खाये हुए अन्न से उन्नूण नहीं हो सके और तुमको इस दशा में देखते हैं, फिर सेनापित ने भी चिता का पूजन किया रानक ने उनसे कहा "पुत्रो! मेरे अंक को निर्द्यो ने पहिले से हो खालो कर दिया तुम आज धर्म के पुत्र बनो, अपने पिता की चिता प्रजव-लित करो, तुम्हारे बिना और अब किस से कहूं"।

सेनापित ने अग्नि जलाई फिर पांच बार परिक्रमा कर के सती की पीठ की ओर से अग्नि लगा दी, चिता प्रज्वलित हो गई घृत और सामगी से अग्नि की शिलाएं उन्नत होने लगीं चन्दनकी लकड़ियाँ अग्निका शिलाओं से अन्तरिक्ष मण्डल में सती के सतीत्व की सुगन्धित कर प्रकाश रूप से व्याप्त करने लगीं रानक ने हाथ उठाया यह शब्द उसके मुख से सब ने सुने।

जनम जनम हूं पति परायक जनम जनमपति की सेवा ।
जनम जनम हो भक्ति पति की और न पूजहूं कीई देवा ॥
पति मेरे प्रशोत्तम प्यारे, जीवन प्राक्ष पति त्यारे । त्या
मेरे मन पति की मूरत, पति नयनन के हैं तारे ।

परकाश्मम

पति पर तन मन सब कबु बारूं, पति के नाम से काम मेरा। ° मैं हूं सती सीता की पुत्री, पति राम विश्राम मेरा॥ श्राग्न के रथ पर बैठी हूं, पति के देश को जाती हूं। पति के रंग रंगी है प्रेमिन, जग की श्राग लगाती हूं॥ देह पति को गेह पत्ती का, गेह पती की मन भायी। श्रारति करने पति की निस दिन श्रारति सामग्री लाई॥

अग्नि की शिखाएं ऊंची हुँई, प्रचएड अग्नि ने रूप सम्भाला सहस्रों जिह्नाओं से वह रानक की इस प्रकार चाटने लगी जिस प्रकार स्तेह से गी अपने बछढ़े की चाटती है, थोड़े समय में ही रानक ने अग्नि का रूप धारण किया, वह स्वर्ण के समान दमकने लगी उसका पार्थिव शरीर अग्निमय हुआ वे सौवर्ण कान्ति से भासित होने लगा, शरीर के अन्वर छुपे हुये आत्मक तेज ने फिर दोबारा तेजोमय सौन्दर्य का परिधान पहिन लिया तत्व अपने तत्व में जा मिला, सौर पार्थिव शरीर जल बल कर मट्टी का ढेर होगया, चारों ओर से धन्य धन्य और जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी।

यह रानक देवों के लौकिक जीवन का परिणाम हुआ, और धन्य हैं वे ख़ियों जिनके जीवन का परिणाम ऐसा होता है उनका जीवन संसार में सुफल होता है, और वे

SEMEN

केवल दोनों कुलों को उज्जल हो नहीं करतीं वरश्च लोक परलोक दोनों को सुधार लेतो हैं, पुञ्जो की अशोश उसके लिये अक्षर अक्षर सत्य हुई; गुजरात की खियें अब तक उसका नाम आदर और मान से लेतो हैं।

राखनगार के महल का चिन्ह तक भी इस समय नहीं है, सिद्धराज ने इस करुणामयी घटना से दुखी होकर चिता के स्थान पर एक पक्का मकान उसकी चिरस्मृती के हेतु बनवा दिया, वह अब तक विद्यमान है और लाखों हिन्दू पुरुप व स्त्रियां वहां श्रद्धा और मिक्त से दर्शन करतीं और भेंट पूजन आदि से आशीश मोगती हैं।

यह वेदान्त की सच्ची शिक्षा है, जो रानक देवो अपने जीवन से हमको सिखातो है, गुरु आशोर्वाद दें हम भी उसी प्रकार गुरु परायण हों।

एक नावकी जान कर, दूजा देव विहाय।
जप तप तीरण ब्रत नहीं, सतगुरु चरण समाय॥
सब आए उस एक में, डाल पात फल फूल।
अब कहो पीछे क्या रहा, गेह पकड़ जब मूल॥
मैं अबला पियो पियो करूं, निगुंण मेरा पीव।
प्रेम सनेही गुरु बिन, और न देखूं जीव॥

(परम सम्तकबीरसाहब)

emanne! By Joen Snigh Gun KRA, Brem - Har Errors HEIZH JOS GISTIET FOR

### शाही-माला के सर्व प्रिय उपन्यास

#### लेखक-बाबू शिवब्रतलाल वर्म्मन

शाही लकड़हारा किल्ला करें। प्रतिस्था की विचित्र गति देखना हो ती इस पुस्तक को पढ़ो, राजा को पुत्र काल को गति से किस प्रकार लकड़ हारे का काम करता हुआ सेंकड़ो प्रकार के कष्ट सहता है और कैंसे फिर राज सिंहासन पर बैठता है, ऐसी मनोरंजक और करुणा-रस से भरी हुई पुस्तक आज तक इस के जोड़ की दूसरी नहीं बनी। निर्धनता से पोड़ित और दुखी गृहस्थों को यह पुस्तक एक हितेषो मित्र के समान घोर बंधाती है। सच पूछो तो इस पुस्तक को उपन्यास कहना ही भूल है। प्रारब्ध के जटिल प्रश्न को समस्या करने में तो यह पुन्तक एक शास्त्र कहा जा सकती है, रोचक ऐसी है कि एक बार इसके पहिले पृष्ठ को पढ़ लो, और फिर यदि समाप्त किये बिना रोटी खा लो तो मूल्य वापिस । भाषा बड़ी ही सरल और सरस है, स्त्रियों और पुरुषों दोनों ही के लिये शिक्षा-दायक है, स्थान स्थान पर रंगीन चित्रों से सुसज्जित है। मूल्य २)

पताः—नारायणद्त्त सहगल प्राड सन्ज़ लाहौरी गेट लाहौर

### शाही डाकू-

मुगल सम्राट् के साथ एक छोटी सी राजपूत रियासत का तुमुल युद्ध, इस पुस्तक में राय देवा नाम के एक छोटे से राजपुत नरेश की वीरता; नीति निपुणता, जासूसी और चातुर्य्य का वर्णन किया गया है। दिव्लीपति मुगल सम्राट के राज्य में अनेक भीषण डाके डालकर इसने समाट को नाकों चने चववाए थे। राय देवा की वोरता का साखी पढ़कर कायर भी एक बार फड़कने लगते हैं, इसकी जासूसी को पढ़ कर हंसते हंसते लोट पोटन हो जाओ तो दाम वापिस। राजपूत स्त्रियों का पतिव्रत धर्म इस में विशेष पढ़ने के योग्य स्थल है। मुगल शासन का पूरा पूरा चित्र इस में दिया गया है, हिन्दु जाति पर अक्ष्याचार उनके धर्म पर कुठार यह लोग किन किन उपायों से करते थे, यह सब वातें यदि जान ने की इच्छा है, तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये । पुस्तक बड़ी ही रोचक है॥ मूल्य १॥) रंगीन जिल्द १॥) रेशमो जिल्द २)

### शाही भिकारी I have read

यथा नाम तथा गुण, कहां शाह और कहां भिखारी कहां राजा भोज और कहां गंगा तेली। परन्तु परमात्मा का संकल्प और दैवगति नहीं जानी जाती। इस पुस्तक में एक कुमार और एक राजकुमारी का वर्णन है, जो दोनोंही राजाओं

पताः—नारायणदत्त सहगळ एएड सन्ज़ लाहीरी गेट लाहीर।

के घर मैं जन्म लेकर भी मांग मांग कर उदरपूर्ति करते थे, परन्तु ईश्वर ने किस प्रकार उनकी विपत्ति के दिन पुरे करके दो बार राज्य सिंहासन पर वैठाया। ब्रह् गति को जो लोग नहीं मानते, उनके लिये यह पुस्तक अवश्य पढ़ने योग्यहै, ग्रहगति विषयक सभी शंकाएं अत्युत्तम युक्तियों द्वारा इस में दूर कर दी गई हैं। पुस्तक अति रोचक और भाव पूर्ण है स्त्री और पुरुष दोनों के लिये लाभदायक है। सुन्दर रंगोन चित्र सहित है। मूल्य १॥)

शाही जादू गरनी का वर्णन है, जो कि जादू से काम होतो थो और जिसका जादू इस पुस्तक के पढ़ने ही से प्रतीत हो सकता है। यह पुस्तक उपन्यास के रूप में लिखी गई है, अपने ढंग का यहां एक पहिला उपन्यास है, जिसको पढ़ कर पतित स्त्रियों के चरित्र से बड़ी शिक्षा मिलतो है और पाप पूर्ण जीवन से घुणा होने लगती है। यदि आप त्रियाचरित्र का पूरा पूरा हाल चाहते हैं, तो इस उपन्यास को अवश्य पढ़िये । मृत्य १॥)

### नारी धर्म यंथमाला । गिर्द्रा रो

यह सीरीज़ स्त्री शिक्षा के लिये जारी किया गया है। छिस में प्राचीन स्त्रियों के मनोहर व शिक्षाप्रद जोवन वृत्तान्त

पताः—नारायणदत्त सहगल प्राड सन्ज़ लाहौरी गेट लाहौर

और इसी प्रकार स्त्रो धर्म उपयोगी पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं। निम्न लिखित पुस्तकें इस प्रन्थमाला में इस समय तक निकल चुकी हैं:—

माता और पुत्र-ग्राद्श सन्तान पालन

( लेखकः -श्रीयुतचण्डी चरण वैनर्जा ) Thave re

यह पुस्तक श्रीयुत चएडी चरण वेनर्जी प्रणीत मातार छेले नामक बङ्गला पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है, यह पुस्तक उपन्यास के ढंग पर लिखो गई है, इसमें बतलाया गया है कि अपनी सन्तान को माता-पिता किस प्रकार तेजस्वी, बलवान, शुद्धाचारी और देश व जाति के लिये उपयोगी वना सकते हैं बालकों को शिक्षा का कैसा प्रवन्ध होना चाहिये इत्यादि. इ.स पुस्तक को पंजाब टैकस्ट बुक कमेटी ने पंजाब प्रान्तिक सर-कारी पाठशालाओं के पुस्तकालयों के लिये अपने सरकुलर नम्बर ४ तारीख २६।१०।२६ को मंजूर फरमाया है और इसकी कई एक प्रतियां खरीद कर पाठशालाओं को भेजी हैं यह पुस्तक माताओं के लिये बड़ी उपयोगी है माता-पिता को यह पुस्तक खरीद कर अवश्य पढ़नी चाहिये और इस के बता-ये हुए उपायों पर अमल करना चाहिये कागज बढ़िया ऐंटिक पेपर शुद्ध, खच्छ और सुन्दर छपाई टाइटिल पेज पर तीन रंगा ब्लाक मूल्य केवल शाह्र

पताः—नारायणद्त्त सहगल प्राड सन्ज़ लाहीरी गेट खाहीर

अधिक किया शक्तिला व किला । आक्रिक किया जिसक किया जयगोपाल )

संसार प्रसिद्ध महाकवि कालीदासके जगत व्यापी संस्कृत नाटक का उपाख्यान रूप में हिन्दो भाषान्तर है। शकुन्तला कों पढ़कर जर्मनी के महाकवि (गेटी) ने मुक्तकंठ से कहा है कि यदि खर्ग और मर्त्य की समस्त शोभाषें एक ही स्थान पर देखनी हों तो शकुन्तला पढ़ो। इस पुस्तक की पक एक पंकि कवित्व और करूपना कीशल से परिपूर्ण है प्रत्येक बालक बालिकाओं के पढ़ने योग्य है और शिक्षापद है मूह्य ॥)

Shave read अञ्जना देवी

( लेखकः—श्रीयुत् पं॰ रामस्वरूप र म्मी ' शार्दूल" )

हनुमान की माता का जीवन वृतान्त भारत की देवियों के लिये आदर्श चरित्र, अञ्जना देवी पर बुहतान, सुसराल और पिता के घर से निकाला जाना, जंगल बसेरा, हनुमानजी को जन्म, श्री पवन जी की युद्धसे वापिसी, अञ्जना के माता पिता और सास सुसर का पश्चाताप, श्री पवन का अञ्जना की खोर्ज में निकलना, इत्यादि बातों पर रोशनी डाली गई है, पुस्तक बड़ी ही रोंचक और स्त्री पुरुष दोनों के पढ़ने योग्य है शुध स्वच्छ और सुन्दर छपाई कागज बढ़िया ऐंटिक पेपर टाईटल पेज पर तीन रंगा फोटो ब्लाक भी दिया है। मूल्य केवल ॥)

पताः—नारायणद्त्त सहगल एगड सन्ज लाहीरी गेट लाहीर

Trohvas